# समर-यात्रा

श्रीर

# ११ अन्य राजनीतिक कहानियाँ

लेखक

प्रेमचन्द

प्रकाशकः

अमृतराय

हिन्दुस्तानी पव्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद

मुद्रक ।

आलोक प्रेस, बनारस

सर्वाधिकार सुरक्षित है

## **अनुक्रम**

| जेल            |       |
|----------------|-------|
|                | •••   |
| कानूनी कुमार   | • • • |
| पत्नी से पति   | •••   |
| लांछन          | •••   |
| ठाकुर का कुआँ  |       |
| चाराच की दूकान | •••   |
| जुल्र्स        | • • • |
| मैकू           |       |
| आहुति          |       |
| होली का उपहार  |       |
| अनुभव          |       |
| ग्समर-यात्रा   |       |
|                |       |

### जेल

मृदुला मै जिस्ट्रेट के इजलास से जनाने जेल में वापस आयी, ता उसका मुख असन था। वरी हो जाने की गुलाबी आशा उसके कपोलो पर चमक रही थी। उसे देखते ही राजनैतिक कैदियों के एक गिरोह ने घेर लिया और पूछने लगीं, कितने दिन की हुई ?

मृदुला ने विजय-गर्व से कहा मैंने तो साफ़-ए।फ़ कह दिया, मैंने घरना नहीं दिया। यो आप ज़बर्दस्त हैं, जो फैसला चाहें, करें। न मैंने किसी को रोका, न पकड़ा, न धका दिया, न किसी से आरजू मिन्नत ही की। कोई गाहक मेरे सामने आया ही नहीं। हाँ, मैं दूकान पर खड़ी जरूर थी। वहाँ कई वालंटियर गिरफ्तार हो गये थे। जनता जमा हो गयी थी। मैं भी खड़ी हो गयी। बस, थानेदार ने आकर मुझे पंकड़ लिया।

क्षमादेवी कुछ कानून जानती थीं। बोर्ली—मैजिल्ट्रेट पुलिस के बयान पर 'फैसला करेगा। मैं ऐसे कितने ही सुकदमें देख चुकी।

मृतुला ने प्रतिवाद किया—पुलिसवालों को मैंने ऐसा रगड़ा कि वह भी याद करेंगे। मैं मुक़दमें की कार्रवाई में भाग न लेना चाहती थी; लेकिन जब मैंने उनके गवाहों को सरासर छूठ बोलते देखा, तो मुझसे ज़ब्त न हो सका। मैंने उनसे जिरह करनी छुरू की। मैंने भी इतने दिनों घास नहीं खोदी है। थोड़ा-सा कानून जानती हूँ। पुलिस ने समझा होगा, यह कुछ बोलेगी तो है नहीं, हम जो वयान चाहेंगे, देंगे। जब मैंने जिरह छुरू की, तो सब बगलें झाँकने लगे। मैंने तीनो गवाहों को छूठा साबित कर दिया। उस समय जाने कैसे मुझे चोट सझती गयी। मैजिस्ट्रेंट ने थानेदार को दो-तीन बार फटकार भी बताई। वह मेरे प्रश्नों का ऊल-जलूल जवाब देता था, तो मैजिस्ट्रेंट बोल उठता था—वह जो कुछ पूछती हैं, उसका जवाब दो, फ़जूल की बातें क्यों करते हो। तब मियाँजी का मुँह ज़रा-सा निकल आता था। मैंने सबो का मुँह बन्द कर दिया। अभी साहब ने फैसला तो नहीं सुनाया; लेकिन मुझे विश्वास है, बरी होजाऊँगी। मै जेल से

नहीं डरती; लेकिन वेवक्क भी नहीं बनना चाहती। वहाँ हमारे मत्रीकी भी थे और बहुत-सो वहनें थीं। सब यही कहती थीं, तुम छूट जाओगी।

महिलाएँ उसे द्वेष-भरी आँखों से देखती हुई चली गयीं। उनमें किसी की मियाद साल-भर की थी, किसी की छः मास की। उन्होंने अदालत के सामने ज्ञबान ही न खोली थी। उनकी नीति में यह अधर्म से कम न था। मृदुला पुलिस से जिरह करके उनकी नज़रों में गिर गयी थी। सज़ा हो जाने पर उसका व्यवहार अमा हो सकता था; लेकिन बरी हो जाने में तो उसका कुछ प्रायिश्वत्त ही न था।

दूर जाकर एक देवी ने कहा—इस तरह तो हम छोग भी छूट जाते। हमें तो यह दिखाना है, नौकरशाही से हमें न्याय की कोई आशा ही नहीं।

दूसरी महिला बोलीं—यह ता क्षमा मॉग लेने के बराबर है। गया तो थीं। धरना देने, नहीं दूकान पर जाने का काम ही क्या था। वालंटियर गिरफ्तार हुए, ये, आपकी बला से। आप वहाँ क्यों गयीं, मगर अब कहती हैं मैं धरना देने गयी ही नहीं। यह तो क्षमा मॉंगना हुआ, साफ़!

तीसरी-देवी मुँह बनाकर बोलीं—जेल में रहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए।
उस वक्त तो वाह-वाह छटने के लिए आ गयीं, अब रोना आ रहा है। ऐसी स्त्रियों
को तो राष्ट्रीय कामों के नगीच ही न आना चाहिए। आन्दोलन की बदनाम
करने से क्या फायदा।

केवल क्षमादेवी अब तक मृदुला के पास चिंता में डूबी खड़ी थीं। उन्होंने एक उद्देख व्याख्यान देने के अपराध में साल भर की सज़ा पायी थी। दूसरे जिले से एक मदीना हुआ यहाँ आयी थीं। अभी मियाद पूरी होने में आट मदीने बाकी थे। वहाँ के पन्द्रह कैदियों में किसी से उनका दिल न मिलता था। ज़रा- ज़रा-सी बातों के लिए उनका आपस में झगड़ना, बनाव-सिंगार की चीज़ों के लिए लेडीवार्डों की खुशामदें करना, घरवालों से मिलने के लिए व्यम्रता दिखलाना उसे पसन्द न था। वहीं कुत्सा और कनफ़्तिकयों जेल के भीतर भी थीं। वह आत्माभिमान, जो उसके विचार में एक पोलिटिकल कैदी में होना चाहिए, किसी में भी न था। क्षमा उन सकों से दूर रहतो थी। उसके जाति-प्रेम का वारापार न था। इस रंग में पगी हुई थी; पर अन्य देवियों उसे घमंडिन समझती थीं और उपेक्षा का जवाब उपेक्षा से देती थीं। मृदुला को हिरासत में आये आट दिन

हुए थे। इतने ही दिनों में क्षमा को उससे विशेष स्नेह हो गया था। मृदुला में वह संकीर्णता और ईंध्यां न थी, न निन्दा करने की आदत, न श्रुंगार की धुन, न भदी दिल्लगी का शौक। उसके हृदय में करणा थी, सेवा का भाव था, देश का अनुराग था। क्षमा ने सोचा था, इसके साथ छः महीने आनम्द से कट जायँगे; लेकिन दुर्भाग्य यहाँ भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। कल मृदुला यहाँ से चली जायगी। वह फिर अकेली हो जायगी। यहाँ ऐसा कौन है, जिसके साथ घड़ी भर बैठकर अपना दुःख-दर्द सुनायेगी, देश-चर्चा करेगी; यहाँ तो सभी के मिजाज आसमान पर हैं।

मृदुला ने पूछा-तुम्हें तो अभी आठ महीने बाकी हैं बहन !

क्षमा ने इसरत के साथ कहा —िकसी-न-किसी तरह कट ही जायँगे बहन; पर तुम्हारी याद बराबर सताती रहेगी। इसी एक सताह के अन्दर तुमने मुझ पर न-जाने क्या जादू कर दिया। जब से तुम आयी हो, मुझे जेल, जेल न माल्म होता था। कभी-कभी मिलती रहना।

मृदुला ने देखा, क्षमा की ऑखें डयडबाई हुई थीं। ढाढ़स देती हुई बोली—ज़रूर मिलूँ गी दीदी! मुझसे तो ख़ुद न रहा जायगा। भान को भी लाऊँगी। कहूँगी—चल तेरी मौसी आयी है, तुझे बुला रही हैं। दौड़ा हुआ आयेगा। अब तुमसे आज कहती हूँ बहन, मुझे यहाँ किसी की याद थी, तो भान की। बेचारा रोया करता हांगा। मुझे देखकर रूठ जायगा। तुम कहाँ चली गयीं ? मुझे छोड़कर क्यो चली गयीं ? जाओ मैं तुमसे नहीं बोलता। तुम मेरे घर से निकल जाओ। बड़ा शैतान है बहन! छन-भर निचला नहीं बैठता, सबेरे उठते ही गाता है—'झन्ना ऊँता लये अमाला', 'छोला का मंदिल देल मे हैं।' जब एक झंडां कंधे पर रखकर कहता है—'ताली छलाब पीना हलाम है' तो देखते ही बनता है। बाप को तो कहता है—तुम गुलाम हो। वह एक अप्रेजी कम्पनी में हैं। बार-बार हस्तीफ़ा देने का विचार करके रह जाते हैं; छेकिन गुज़र-बसर के लिए कोई उद्यम करना ही पड़ेगा। कैसे छोड़ें। वह तो छोड़ बैठे,होते। तुमसे सच कहती हूँ, गुलामी से उन्हें घुणा है; लेकिन मैं ही समझाती रहती हूँ, बेचारे कैसे दफ्तर जाते होंगे, कैसे भान को सँमालते होगे। सासजी के पास तो रहता ही नहीं।

वह वेचारी बूढ़ी, उसके साथ कहाँ-कहाँ दौड़ें! चाहती हैं कि मेरी गोद में दक्कर बैटा रहे। और भान को गोद से चिढ़ है। अम्मों मुझ पर बहुत विगड़ेगी, वह यही डर लग रहां है। मुझे देखने एक वार भी नहीं आयीं! कल अदालत में वाबूजी मुझसे कहते थे, तुमसे बहुत खफ़ा हैं। तीन दिन तक ता दाना-पानी छोड़े रहीं। इस छोकरी ने कुल-मरजाद डुवा दी, खानदान में दाश लगा दिया, कुलमुँही, कुलच्छनी न जाने क्या-क्या बकनी रहीं। मैं तो उनके बातों को बुरा नहीं मानती। पुराने जमाने की हैं। उन्हें कोई चाहे कि आकर हम लागों में मिल जाय, तो यह उसका अन्याय है। चलकर मनाना पटेगा। बड़ी मिन्नतों से मानगी। कल ही कथा होगी, देख लेना। ब्राह्मण खायेंग। विरादरी जमा होगी। जेल का प्रायश्चित्त तो करना ही पटेगा। तुम हमारे घर दा-चार दिन रहकर तब जाना बहन! मैं आकर तुन्हें ले जाऊंगी।

अमा आनंद के इन प्रसंगों से विचत है। वह विधवा है, अकेली है। जलियानवाला बाग में उसका सर्वस्य छुट चुका है, पति और पुत्र दोनो ही की आहित दी जा चुकी है। अब कोई ऐसा नहीं, जिसे वह अपना कह सके। अभी उसका हृदय इतना विशाल नहीं हुआ है कि प्राणी-मात्रको अपना समझ सके। इन दस बरसों से उसका व्यथित हृदय जाति-सेवा में धैर्य और शान्ति खांज रहा है। जिन कारणों ने उसके बसे हुए घर को उजाड़ दिया, उसकी गोद सूनी कर दी, उन कारणो का अन्त करने-उनको मिटाने-में वह जी-जाम से लगी हुई थी। बड़े-से-बड़े बलिदान तो वह पहले ही कर चुकी थी। अब अपने हृदय के सिवाय उसके पास होम करने को और क्या रह गया था ? औरां के लिए जाति-सेवा सम्यता का एक संस्कार हो, या यशोपार्जन का एक साधन ; क्षमा के लिए तो यह तपस्या थी, और वह नारीत्व की सारी शक्ति भार श्रद्धा की साधना में लगी हुई थी ; लेकिन आकाश में उड़नेवाले पक्षी को भी तो अपने बसेरे की याद आती ही है। क्षमा के लिए यह आश्रय कहाँ था? यही वह अवसर थे, जब क्षमा भी आत्म-समवेदना के लिए आकुल हो जाती थी। यहाँ मृदुला को पाकर वह अपने को धन्य मान रही थी: पर यह छाँह भी इतनी जल्द हर गयी।

क्षमा ने व्यथित कण्ड से कहा-यहाँ से जाकर भूछ जाओगी मृदुछा । तुम्हारे

लिए तो यह रेलगाड़ी का परिचय और मेरे लिए तुम्हारे वादे उसी परिचय के वादे हैं। कभी कहीं भेंट हो जायगी, तो या तो पहिचानोगी ही नहीं, या ज़रा मुसिकराकर नमस्ते कहती हुई अपनी राह चली जाओगी। यही दुनिया का दस्तूर है। अपने रोने से खुटी ही नहीं मिलती, दूसरों के लिए कोई क्योकर रोये। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ नहीं थी, मेरे लिए तुम बहुत अच्छी थीं। मगर अपने प्रियजनों में बैठकर कभी-कभी इस अभागिनी को जरूर याद कर लिया करना। भिलारी के लिए चुटकी भर आटा ही बहुत है।

दूसरे दिन मैजिस्ट्रेट ने फैसला मुना दिया। मृदुला बरी हो गयी। संध्या समय वह सब बहनों से गले मिलकर, रोकर-घलाकर चली गयी, मानो मैके से विदा हुई हो।

#### ( ? )

तीन महीने बीत गये: पर मृदुला एक बार भी न आयी । और कैंदियों से मिलनेवाले आते रहते थे, किसी-किसी के घर से खाने-पीने की चीजे और सौगातें आ जाती थीं; लेकिन अमा को पूछनेवाला कौन बैठा था ? हर महीने के अंतिम रिववार को वह प्रात:काल से ही मृदुला की बाट जोहने लगती । जब मुलाकात का समय निकल जाता, तो ज़रा देर रोकर मन को समझा लेती; ज़माने का यही दस्त्र है !

एक दिन शाम को क्षमा संध्या करके उठी थी कि देखा, मृदुला सामने चली आ रही है। न वह रूप-रंग है, न वह कांति। दौड़कर उसके गले से लिपट गयी और रोती हुई बोली—यह तेरी क्या दशा है मृदुला । सूरत ही बदल गयी। क्या बीमार हो क्या ?

मृदुला की ऑलों से ऑसुओं की झड़ी लगी हुई थी। बाली—बीमार तो नहीं हूँ बहन ! विपत्ति से बिधी हुई हूँ। तुम सुझे खुब कोस रही होगी। उन सारी निदुराइयों का प्रायश्चित्त करने आयी हूँ, और सब चिन्ताओं से मुक्त होकर आयी हूँ।

क्षमा काँप उठी। अन्तस्तल की गहराइयों से एक लहर-सी उठती जान पड़ी, जिसमें उसका अपना अतीत जीवन दूरी हुई नौकाओं की माँति उतराता हुआ दिखायी दिया। कॅघे हुए कण्ड से बोली—फुशल तो है बहन, इतनी जल्द तुम यहाँ फिर क्यो आ गर्यी ? अभी तो तीन महीने भी नहीं हुए।

मृदुला मुसिकरायी; पर उसकी मुसिकराहट में रुदन छिपा हुआ था। फिर. बोली—अब सब कुशल है बहन, सदा के लिए कुशल है। कोई चिन्ता ही नहीं रही। अब यहाँ जीवन-पर्यंत रहने को तैयार हूँ। तुम्हारे स्नेह और कृपा का मूल्य अब समझ रही हूँ।

उसने एक ठण्ढी सॉस ली और सजल नेत्रों से बोली-तुम्हें बाहर की खबरें क्या मिली होगी ! परसों शहर में गोलियाँ चलीं । देहातों में आजकल संगीनी की नोक से लगान बसल किया जा रहा है। किसानों के पास रुपयें हैं नहीं, दे तो कहाँ से दें। अनाज का भाव दिन-दिन गिरता जाता है पौने दो रुपये में मन भर गेहूँ आता है। मेरी उम्र ही अभी क्या है, अम्मॉजी भी कहती हैं कि अनाज इतना सस्ता कभी नहीं था। खेत की उपज से बीजो तक के दाम नहीं आते। मेहनत और सिंचाई इसके ऊपर। गरीब किसान लगान कहाँ से दें। उस पर सरकार का हब्म है कि लगान कड़ाई के साथ वसूल किया जाय। किसान इस पर भी राजी हैं कि हमारी जमा-जन्था नीलाम कर लो, घर कुर्क कर लां. अपनी जमीन ले लो ; मगर यहाँ ता अधिकारियों को अपनी कारगुजारी दिखाने की फ़िक पड़ी हुई है। वह चाहे प्रजा को चक्की में पीस ही क्यों न डालें. सरकार उन्हें मना न करेगी। मैंने सना है कि वह उलटे और शह देती है। सरकार की तो अपने कर से मतलब है। प्रजा मरे या जिये, उससे कोई प्रयोजन नहीं। अक्सर ज़र्मीदारों ने तो लगान वसूल करने से इन्कार कर दिया है। अब पुलिस उनकी मदद पर भेजी गयी है। भैरोगंज का सारा इलाका लूटा जा रहा है। मरता क्या न करता, किसान घर-बार छोड्-छोड्कर भागे जा रहे हैं। एक. किसान के घर में धुसकर कई कान्सटेबलों ने उसे पीटना ग्रुक किया। बेन्नारा बैटा मार खाता रहा। उसकी स्त्री से न रहा गया। शामत की मारी कांसटेबलों की क्रवचन कहने लगी। बस, एक सिपाही ने उसे नंगा कर दिया। क्या कह बहन, कहते शर्म आती है। हमारे ही भाई इतनी निर्दयता करें, इससे ज्यादा दुःख और लजा की और क्या बात होगी ? अब किसान से जुन्त न हुआ। कभी पेट-भर गरीबों को खाने को तो मिलता नहीं, इस पर इतना कठोर परिश्रम । न

देह में बल है, न दिल में हिंग्मत; पर मनुष्य का हृदय ही तो ठहरा। वेचारा बेदम पड़ा हुआ था। स्त्री का चिल्लाना मुनकर उठ बैठा और उस दुष्ट सिपाही को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फिर दोनों में कुश्तम-कुश्ती होने लगी। एक किसान किसी पुलिस के आदमी के साथ इतनी बेअदब करे, इसे मला वह कहीं बरदाश्त कर सकती है। सब कांसटेबलों ने गरीब को इतना मारा कि वह मर गया।

क्षमा ने कहा--गाँव के और लोग तमाशा देखते रहे होंगे ?

मदला तीव कंट से बोली-बहन, प्रजा की तो हर तरह से मरन है। अगर दस-बीस आदमी जमा हो जाते, तो पुलिस कहती, हमसे लड़ने आये हैं। डण्डे चलाने ग्रह करती और अगर कोई आदमी कोध में आकर एकाध कैंकड फेक देता, तो गोलियाँ चला देती। दस-बीस आदमी भून जाते। इसीलिए लोग जमा नहीं होते : लेकिन जब वह किसान मर गया, तो गाँववालों को तैश आ गया। लाठियाँ ले-लेकर दौड पड़े और कासटेबलों का घेर लिया। संभक है. तो-चार आदिमयों ने लाठियाँ चलायी भी हो। कासटेबलों ने गोलियाँ चलानो शरू कीं। दो-तीन सिपाहियों को इलकी चोटें आयीं। उसके बदले में बारह आदिमयो की जानें ले ली गर्यी और कितनों ही के अंग-भंग कर दिये गये । इन छोटे-छोटे आदिमयों को इसीलिए तो इतने अधिकार दिये गये हैं कि वे उनका दुरुपयोग करें। आधे गाँव का कल्लेआम करके पुलिस विजय के नगाडे बजाती हुई छौट गयी । गाँववाछो की फ़रियाद कौन सनता । गरीब हैं. वेकस हैं, अपंग हैं, जितने आदिमयां को चाहो, मार डालो। अदालत और हाकिमीं से तो उन्होंने न्याय भी आशा करना ही छोड़ दिया। आखिर सरकार ही ने तो कोसटेबलों को यह मुहीम सर करने के लिए भेजा था। वह किसानों की फरियाद क्यों सुनने लगी। मगर आदमी का दिल फ़रियाद किये बगैर नहीं मानता । गाँववालीं ने अपने शहर के भाइयों से फ़रियाद करने का निश्चय किया। जनता और कुछ नहीं कर सकती, हमददीं तो करती है। द्वःख-कथा सुनकर ऑस तो बहाती है। दुखियारों को हमदर्दी के आँसू भी कस प्यारे नहीं होते। अगर आस-पास के गाँवों के लोग जमा होकर उनके साथ रो लेते, तो गरीबों के ऑसू पुछ जाते : किन्तु पुलिस ने उस गाँव की नाकेबन्दी कर रखी थी, चारो सीमाओं,

पर पहरे बिटा दिये गये थे। यह घाव पर नमक था। मारते भी हो और रोने भी नहीं देते। आखिर छोगों ने छार्से उठायीं और शहरवाछी की अपनी विपत्ति की कथा सुनाने चले। इस हंगामे की खबर पहले ही शहर में पहुँच गर्था थी। इन लाशों को देखकर जनता उत्तें जित हो गयी और जब पुलिस के अध्यक्ष ने इन लाशों का जुल्ह्स निकालने की अनुमित न दी, तो लाग और भी सब्लाये। न्बहुत बड़ा जमाव हो गया। मेरे बाब्जी भी इसी दल में थे। मैंने उन्हें रोका-मत जाओ, आज का रंग अच्छा नहीं है। ता कहने लगे—मैं किसी से लड़ने थाड़े ही जाता हूँ। जब सरकार की आज्ञा के विरुद्ध जनाजा चला तो पचास हजार आदमो साथ थे। उधर पाँच सो सशस्त्र पुलिस रास्ता राके खड़ी थी-सवार, प्यादे, सारजन्य-पूरी फौज थी । इम निहत्थों के सामने इन नामदी की तलवार चमकाते और झंकारते शर्म भी नहीं आती ! जब बार-बार पुछिस की धमिकयों पर भी लाग न भागे, ता गालियाँ चलाने का हक्म हा गया । धण्टे-भर बराबर फैर हाते रहे, पूरे घण्टे-भर तक ! कितने भरे, कितने घायल हुए, कौन जानता है ? मेरा मकान सड़क पर है । मैं छुड़्जे पर खड़ी, दोनों हाथों से दिल का थामे, काँपती थी। पहली बाढ चलते ही भगदड़ पड़ गयी। हजारो आदमी चदहवास भागे चले आ रहे थे। बहन ! वह दृश्य अभी तक ऑखों के सामने है। कितना भीषण, कितना रोमांचकारी और कितना छज्जास्यद । ऐसा जान पड़ता था कि लोगों के प्राण ऑखों से निकले पड़ते हैं ; मगर इन भागनेवालों के पीछे बीर-व्रतधारियों का दल था, जो, पर्वत की भाँति अटल खड़ा छातियों पर ग. लियों खा रहा या और पीछे हटने का नाम न लेता था। बन्दूकों की आवाजें साफ सुनाया देती थीं और हरेक धाय-धाय के बाद हज़ारों गलों से 'जय' की गहरी गगन-मेदी ध्विन निकलती थी। उस ध्विन में कितनी उत्तेजना थी। कितना आकर्षण ! कितना उन्माद ! बस यही जी चाहता था कि जाकर गोलियों के सामने खड़ी हो जाऊँ औड़ हॅसते-हॅसते भर जाऊँ। उस समय ऐसा भाष होता था कि मर जाना कोई खेल है। अम्मॉजी कमरे में भान को लिए मुझे चार-बार भीतर बुला रही थीं। जब मैं न गयी तो वह भान को लिये हुए छज्जे पर भा गयीं। उसी वक्त दस बारह आदमी एक स्ट्रेचर पर हृदयेश की लाश ब्लिए हुए द्वार पर आये। अम्मॉ की उन पर नजर पड़ी। समझ गयीं। मुझे तो सकता-सा हो गया। अम्मों ने जाकर एक बार वेटे को देखा, उसे छाता से लगायां, चूमा, आशीर्वाद दिया और उत्मत्त दला में चौरस्ते की तरफ़ चलीं, जहाँ से अब भी धाँय और जय की ध्विन बारी बारी से आ रही थी। मैं हतबुद्धि-सी खड़ी कभी स्वामी की लाश को देखती थी, कभी अम्मों को । न कुछ बोली, न जगह से हिली, न रोथी, न घबड़ायी। मुझमें जैसे स्वन्दन ही न था। चेतना जैसे छम हो गयी हो।

क्षमा-तो क्या अम्माँ भी गोलियों के स्थान पर पहुँच गयीं ?

मृद्ला-हाँ, यही तां विचित्रता है बहन | बन्द्रम की आवा में सुनकर कानी पर हाथ रख लेती थीं, खून देखकर मुर्छित हो जाती थीं, वही अम्माँ वीर सत्याप्रहियों की सफ़ों को चीरती हुई सामने खड़ी हो गयीं और एक ही क्षण में उनकी लाश भी ज़मीन पर गिर पड़ी । उनके गिरते ही योद्धाओं का धैर्य टूट गया, वत का बन्धन दूर गया। सभी के सिरों पर खन-सा सवार हो गया। निहस्ये थे. अशक्त थे; पर हरेक अपने अन्दर अपार शक्ति का अनुभव कर रहा था। पुलिस पर धावा कर दिया। सिपाहियों ने इस बाद को आते देखा तो होशा जाते रहे। जानें लेकर भागे; मगर भागते हुए भी गोलियाँ चलाते जाते थे। भान छन्जे पर खड़ा था, न-जाने किघर से एक गोली आ उसकी छाती में लगी। मेरा लाल वहीं पर गिर पड़ा, साँस तक न ली: लेकिन मेरी आँखों में अब भी ऑसून थे। मैंने प्यारे भान को गोंद में उठा लिया। उसकी छाती से खन के फीवारे निकल रहे थे। मैंने उसे जो दूध पिलाया था, उसे वह ख़न से अदा कर रहा था। उसके ख़न से तर कपड़े पहने हुए मुझे वह नशा हो रहा था। जो शायद उसके विवाह में गुलाल से तर रेशमी कपड़ पहन कर न हाता। लड़कपन, जवानी और मौत ! तीनों मंजिलें एक ही हिचकी में तमाम हो गयीं। मैंने बेटे को बाप की गोद में लेटा दिया। इतने ही में कई स्वयंसेवक अम्मांनी को भी लाये। मालूम होता था, लेटी हुई मुसकिरा रही हैं। मुझे तो रोकती रहती थीं और ख़द इस तरह जाकर आग में कृद पड़ीं मानी वह स्वर्श का मार्ग हो। बेटे ही के लिए जीती थीं। बेटे को अकेला कैसे छोड़तीं?

जब नदी के किनारे तीनों छाशें एक ही चिता में रखी गयीं, तब मेरा सकता दूरा, होश में आया। एक बार जी में आया, चिता में जा बैठ्रें। सारा कुन्बा एक साथ ईश्वर के दरबार में जा पहुँचे; लेकिन फिर संचा—तूने अभी ऐसा कीन काम किया है, जिसका इतना ऊँचा पुरस्कार मिले ? बहन ! चिता की लाटों में मुझे ऐसा माळूम हो रहा था कि अम्माँजी सचमुच भान को गोंद में लिये मुसकिरा रही हैं और स्वामीजी खड़े मुझसे कह रहे हैं, तुम जाओ और निश्चिन्त होकर काम करो। मुख पर कितना तेज था। रक्त और अग्नि ही में तो देवता बसते हैं।

मैंने सिर उठा कर देखा। नदी के किनारे न-जाने कितनी चिताएँ जल रही थीं। दूर से यह चितावली ऐसी मालूम होती थी, मानों देवता ने भारत का भाग्य गढ़ने के लिए महियाँ जलायी हों।

जब चिताएँ राख हो गर्यी, तो हम लोग लौटे, लेकिन उस घर में जाने की हिम्मत न पड़ी। मेरे लिए अब वह घर न था। मेरा तो अब यह है, जहाँ बैठी हूँ, या फिर वही चिता। मैंने घर का द्वार भी नहीं खोला। महिला आश्रम में चली गयी। कल की गोलियों में कांग्रे स-कमेटी का सफ़ाया हो गया था। यह संस्था बाग़ी बना डाली गयी थी। उसके दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा और उस पर अपना ताला डाल दिया। महिला-आश्रम पर भी हमला हुआ। उस पर भी ताला डाल दिया गया। हमने एक इक्ष की छाँह में अपना नया दफ्तर बनाया और स्वच्छन्दता के साथ काम करते रहे। यहाँ दीवारें हमें कैद न कर सकती थीं। हम भी वायु के समान मुक्त थे।

सन्ध्या समय हमने एक जुलूस निकालने का फैसला किया। कल के रक्तपात की स्मृति, हर्ष और मुबारकवाद में जुलूस निकालना आयश्यक था। लोग कहते हैं, जुलूम निकालने से क्या होता है ? ईससे यह सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, जुलूम निकालने से क्या होता है ? ईससे यह सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। हमें अपने हार न माननेवाले आत्मिमान का प्रमाण देना था। हमें यह दिखाना था कि हम गोलियों और अत्याचारों से भयभीत होकर अपने लक्ष्य से हटने वाले नहीं और हम उस अवस्था का अन्त करके रहेंगे, जिसका आधार स्वार्थपरता और खून पर है। उधर पुलिस ने भी जुलूस रोक कर अपनी शक्ति और विजय का प्रमाण देना आवश्यक समझा। शायद जनता को घोला हो गया हो कि कल की दुर्घटना ने नीकरशाही के वैतिक ज्ञान को जाम्रत कर दिया है। इस घोले को दूर करना उन्नने अपना

कर्त्तव्य समझा । वह यह दिखा देना चाहती थी कि हम तम्हारे ऊपर शासन करने आये हैं और शासन करेंगे। तम्हारी खशी या नाराजगी की हमें परवाह नहीं है। जुलूम निकालने की मनाही हो गयी। जनता को चेतावनी दे दी गयी कि खबरदार, जल्स में न आना, नहीं दुर्गात होगी। इसका जनता ने वह जवान दिया, जिसने अधिकारियों की ऑखें खोल दी होंगी। सन्ध्या समय पचास हजार आदमी जमा हो गये। आज का नेतृत्व मझे सौंपा गया था। मैं अपने हृदय में एक विचित्र बल और उत्साह का अनुभव कर रही थी। एक अबला स्त्री, जिसे संसार का कुछ भी ज्ञान नहीं, जिसने कभी घर से वाहर पाँव नहीं निकाला, आज अपने प्यारों के उत्सर्ग की बदौलत उस महान पद पर पहुँच गयी थी, जो बड़े-बड़े अफ़सरों को भी, बड़े-से-बड़े महाराज को भी प्राप्त नहीं भी इस समय जनता के हृदय पर राज कर रही थी। पुलिस अधि-कारियों की इसीलिए गुलामी करती है कि उसे वेतन मिलता है। पेट की गुलामी उससे सब कुछ करवा लेती है। महाराज का हुक्म लोग इसलिए मानते हैं कि उससे उपकार की आजा या हानि का भय होता है। यह अपार जन-समृह क्या मुझसे किसी फ़ायदे की आशा रखता था; या उसे मुझसे किसी हानि का भय था ? कदापि नहीं। फिर भी वह मेरे कडे-से-कडे हक्म को मानने के लिए तैयार था। इसीलिए कि जनता मेरे बलिदानों का आदर करती थी, इसीलिए कि उनके दिलों में स्वाधीनता की जो तहप थी, गुलामी के जंजीरों को तोड़ देने की जो बेचैनी थी, मैं उस तड़प और वेचैनी की सजीव मृर्ति समझी जा रही थी। निश्चित समय पर जुल्द्स ने प्रस्थान किया। उसी वक्त पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी का वार्ट दिखाया। वार्ट देखते ही तुम्हारी याद आयी । पहले तुम्हें मेरी ज़रूरत थी । अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है । उस चक्त तुम मेरी हमददी की भूखी थीं, अब मैं सहातुभूति की भिक्षा माँग रही हैं; मगर मुझमें अब लेशमान भी दुर्बलता नहीं है। मैं चिन्ताओं से मुक्त हूँ। मैजिस्टेट जो कठोर-से-कठोर दण्ड प्रदान करे, उसका स्वागत करूँ गी। अब मैं पुलिस के किसी आक्षेप या असत्य आरोपण का प्रतिवाद न कहाँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं जेल के बाहर रह कर जो कुछ कर सकती हूँ, जेल के अन्दर रह कर उससे कहीं ज्यादा कर सकती हूं। जेल के बाहर भूलों की सम्भावना है,

बहकने का भय है, समझौते का प्रलोभन है, स्पर्धा की चिन्ता है। जेल, सम्मान और भिक्त की एक रेखा है, जिसके भीतर रौतान कदम नहीं रख सकता। भैदान में जलता हुआ अलाव वायु में अपनी उष्णता को खो देता है; लेकिन इंजिन में बन्द होकर वही आग सचालन-शक्ति का अखण्ड भण्डार बन जाती है।

अन्य देवियाँ भी आ पहुँचीं और मृदुला सबसे गले मिलने लगी। फिर भारत माता की जय ध्वनि' जेल की दीवारों को चीरती हुई आकाश में जा पहुँची।

## क्तानूनी कुमार

(मि॰ कान्ती कुमार, एम॰ एल॰ ए॰ अपने आफिस में समाचार । त्रों, पत्रिकाओ, रिपोर्टों का एक ढेर लिए बैठे हैं, देश की चिन्ताओं से उनकी देह स्थूल हो गयी है। सदैव देशोद्धार की फिक्त में पड़े रहते हैं। सामने पार्क है। उसमें कई लड़के खेल रहे हैं, कुल परदेशवाली खियों हैं, फेसिंग के सामने बहुत-से भिखमंगे बैठे हुए हैं, एक चायवाला एक दृश के नीचे चाय वेच रहा है।)

कानूनी कुमार—(आप-ही-आप) देश की दशा कितनी खराब हांती चली जाती है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। बस, दावर्ते खाना और मौज उड़ाना उसका काम है। (पार्क की ओर देखकर) आह ! यह कोमल कुमार सिगरेट पी रहे हैं। शोक, महाशोक कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं कहता, कोई इसको रोकने की कोशिश नहीं करता। तम्त्राक कितनी जहरीलो चीज है, बालको को इससे कितनी हानि होती है, यह कोई नहीं जानता। (तम्त्राक की रिपोर्ट देखकर) ऑफ़! रोंगटे खड़े हो जाते हैं जितने बालक अपराधी होते हैं, उनमें ७५ प्रति सैकड़ा सिगरेटबाज़ होते हैं। बड़ी भयंकर दशा है। हम क्या करें! लाख सीचें दो, कोई सुनता ही नहीं। इसको क़ानून से रोकना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जायगा। (कागज पर नोट करता है।) तम्बाकू-बहिकार-बिल पेश करुंगा। कीशिल खलते ही यह बिल पेश कर देना चाहिए।

(एक क्षण के बाद फिर पार्क की ओर ताकता है, और परदेदार महिलाओं को घास पर बैठे देखकर लम्बी साँस लेता है।)

गाज्ञ है, गाज्ञ है, कितना घोर अन्याय! कितना पाश्चिक व्यवहार | यह कोमलांगी सुन्दरियाँ चादर में लिपटी हुई कितनी भद्दी, कितनी फूइड़ मालूम होती हैं, जभी तो देश का यह हाल हो रहा है। (रिपोर्ट देखकर) स्त्रियों की मृत्यु संख्या बढ़ रही है। भीषण गति से बढ़ रही है। तपेदिक उछलता चला आता है, प्रसृति की बीमारी आँधी की तरह चढ़ी आती है, और हम हैं कि आँखें बन्द किये खड़े हैं। बहुत जब्द ऋषियों की यह भूमि, यह बीर-प्रसंधिनी जननी,

रसातल की चली जायगी, इसका कहीं निशान भी न रहेगा। गवर्न मेन्ट को क्या फिक । लंग कितने पायाण हो गयं हैं। ऑखों के सामने यह अत्याचार देखते हैं और जरा भी नहीं चौंकते। यह मृत्यु का शैथित्य है। यहाँ भी कानून की ज़रूरत है। एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, जिससे कोई स्त्री परदे में न रह सके। अब समय आ गया है कि इस विषय में सरकार कदम बढ़ावे। कानून की मदद के बग़ रे कोई सुधार नहीं हो सकता, और यहाँ कानूनी मदद की जितनी ज़रूरत है, उतनी और कहाँ हो सकती है। माताओं पर देश का भविष्य अवलिम है। परदा-हटाब-विल पेश होना चाहिए। जानता हूँ बड़ा विरोध होगा; लेकिन गवर्न मेण्ट को साहस से काम लेना चाहिए। जानता हूँ बड़ा विरोध होगा; लेकिन गवर्न मेण्ट को साहस से काम लेना चाहिए। (कागज पर नोट करता है) यह बिल भी असेम्बली खुलते ही पेश कर देना होगा। बहुत विलंब हो चुका, अब विलम्ब की गुंजाइश नहीं है, वरना मरीज़ का अंत हो जायगा।

( मसीदा बनाने लगता है—हेतु और उद्देश्य... )

( सहसा एक मिक्षुक झामने आकर पुकारता है — जय हो सरकार की, रुक्मी फूलें-फले,...)

कानूनी—हट जाओ, यू सुअर, कोई काम क्यों नहीं करता ? मिक्षुक—बड़ा धर्म होगा सरकार, मारे भूखों के आँखों तले अँधेरां... कृन्ती—चुप रहो सुअर, हट जाओ सामने से, अभी निकल जाओ, बहुत दर निकल जाओ।

( मसौदा छोड़कर फिर आप ही आप )

यह ऋषियों की भूमि आज भिक्षुकों की भूमि हो रही है। जहाँ देखिए, वहाँ खेड़-के-खेड़ और दल-के-दल भिखारी ! यह गवर्नमेण्ट की लापरवाही की बरकत है। इंगलैंड में कोई भिक्षुक भीख नहीं माँग सकता। पुलिस पकड़कर कालकोंटरी में बन्द कर दे। किसी सम्य देश में इतने भिखमंगे नहीं हैं। यह पराधीन, गुलाम भारत है, जहाँ ऐसी बातें इस बीसवीं सदी में भी संभव हैं। उम्म ! कितना शक्ति का अपन्यय हो रहा है। (रिपोर्ट निकालकर) ओह ! ५० लाख बादमी किंवल भिक्षा माँगकर गुज़र करते हैं। और क्या ठीक है कि सख्या इनकी दुगुनी केंद्री। यह पेशा लिखना कौन पन्सद करता है। एक करीड़ से कम भिखारी

इस देश में नहीं हैं। यह तो उन भिखारियों की बात हुई, जा द्वार-द्वार झाला लिये घूमते हैं। इसके उपरान्त टीकाधारी, कौपीनधारी और जटाधारी समुदाय भी तो हैं, जिसकी संख्या कम-से-कम दो करोड़ हांगी। जिस देश में इतने हरामखोर मुक्त का माल उड़ानेवाले, दूसरों की कमाई पर मोटे होनेवाले प्राणी हों, उनकी दशा क्यों न इतनी हीन हो। आश्चर्य यही है कि अब तक यह देश जीवित कैसे हैं (नोट करता है) एक बिल की सखत जरूरत है, तुरंत पेश करना चाहिए —नाम हो भिखमंगा-बहिष्कार-बिल !' ख़ूब जूतियाँ चलेगीं, धर्म के स्वधार खूब नाचेंगे, खूब गालियाँ देंगे, गवनमेंट मां कन्नी काटेगीं, मगर सुधार का मार्ग तो कंटकाकी एं है ही। तीनों बिल मेरे ही नाम से हो, फिर देखिए कैसी खलबली मचती है।

( आवाज आती है—चाय गरम ! गरम चाय !! मगर प्राहकों की संख्या बहुत कम है। कामूनी कुमार का ध्यान चायवाले की 'आर आकर्षित हो जाता है)

कानूनी—( आप-ही-आप ) चायवाठे की दूकान पर एक भी प्राहक नहीं, क्या मूर्ख देश है ! इतनी बलवर्ध के वस्तु और प्राहक काई नहीं ! सम्य देशों में पानी की जगह चाय पी जाती है। ( केवल इंगलैंड में ५ करोड़ की चाय वाती है। इंगलैंडवाठे मूर्ख नहीं हैं। उनका आज संसार पर आधिपत्य है, इसमें चाय का कितना बड़ा भाग है, कौन इसका अनुमान कर सकता है। और यहाँ बेचारा चायवाला खड़ा है, और कोई उसके पास नहीं फटकता। चीनवाले चाय पी-पीकर स्वाधीन हो गये; मगर हम चाय न पीयेंगे। क्या अकल है! गवर्नमें का सारा दोष है। कीटो से भरे हुए दूज के लिए इतना सोर मचता है। मगर चाय का कोई नहीं पूछता, जी-कीटो से खाली, उत्तेजक और पुष्टिकारक है। सारे देश की मिति मारी गयी है। ( नोट करता है ) गवर्नमेंट से प्रश्न करना चाहिए। असेम्बली खुलते ही मन्नो का ताँता धाँध दूँगा।

प्रश्न-क्यां गवर्भमेंट बतायेगी कि गत पाँच सालों में भारतवर्ष में चाय की खपत कितनी बढ़ी है और उसका सर्वसाधारण में प्रचार 'करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम लिये हैं।

( एक रमणी का प्रवेश- "कटे हुए केश, आड़ी र जा, पारंसी रेशमो साड़ी,

कलाई पर घड़ी, ऑला पर ऐनक, पाँव में ऊँची एड़ी के लेडी हा, हाथ में एक बहुवा लटकाये हुए, साड़ी में ब्रव है, गले में मोतियों का हार।

कानूनी—( हाथ बढ़ाकर ) हलो मिसेज़ बोस ! आप खूब आयीं, कहिये किंघर की सैर हो गई। है ? अबकी तो 'आलोक' में आपकी कविता बड़ी सुंदर थी। मैं तो पढ़कर मस्त हो गया। इस नन्हे-से द्धदय में इतने भाव कहाँ से अम जाते हैं ! मुझे आश्चर्य होता है। शब्द-विन्यास की तो आप रानी हैं। ऐसे-ऐसे चोट करनेवाले भाव आपको कैसे सूझ जाते हैं ?

मिसेज बोस—दिल जलता है, तो उसमें आप-से-आप धुएँ के बादल कि किकलते हैं। जब तक स्त्री-समाज पर पुरुषों का यह अत्याचार रहेगा, ऐसे भावों की कमी न रहेगी।

कानूनी-क्या इधर कोई नयी बात हो गयी ?

बोस—रोज़ ही होती रहती है। मेरे लिए डाक्टर बोस की आजा नहीं कि किसी के घर मिलने जाओ, या कहीं सेर करने जाओ। अबकी कैसी गरमी पड़ी है कि सारा रक्त जल गया; पर मैं पहाड़ों पर न जा सकी। मुझसे यह अत्याचार, यह गुलामी नहीं सही जाती।

कानूनी-डाक्टर बोस खुद भी तो पहाड़ी पर नहीं गये।

बोस-बह न जाय, उन्हें धन की हाय-हाय पड़ी है। मुझे क्यों अपने साथ जलते हैं। वह अगर अभागे हैं; तो अपने भाग्य को राय, मुझे क्यों अपने साथ लिए मरते हैं? वह क्लव जाना नहीं चाहते, उनका समय क्यें उगलता है, मुझे क्यों रोकते हैं। वह खहर पहने, मुझे क्यों अपने पसन्द के कपड़े पहने से रोकते हैं? वह अपनी माता और भाइयों के गुलाम बने रहें, मुझे क्यों उनके साथ रो-रोकर दिन काटने पर मज़बूर करते हैं? मुझसे यह बरदारत नहीं हो सकता। अमेरिका में एक कदुवचन कहने पर संबंध विच्छेद हो जाता है। पुरुष जरा देर से घर आया और स्त्री ने तलाक दिया। वह स्वाधीनता का देश है, यहाँ हर एक बात में उसी गुलामी की छाप है। मैं अब डाक्टर बोस के साथ नहीं रह सकती। नाकों दम आ गया। इसका उत्तरदायित्व उन्हीं लोगों पर है, जो समाज के नेता और ब्यवस्थापक बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्रियों को गुलाम बनाकर स्वाधीन हो जायें; तो यह अनहोनी

बात है। जब तक तलाक का कानून न जारी होगा, आपका खराज्य आकाश-कुसुम ही रहेगा। डाक्टर बोस को आप जानते हैं, धर्म में उनकी कितनी श्रद्धा है। खब्त कहिये। मुझे धर्म के नाम से घृणा है। इसी 'धर्म' ने स्त्री-जाति को पुरुष की दासी बना दिया है। मेरा बस चले, तो मैं सारे धर्म की पोथियों को उठाकर परनाले में फॅक दूँ।

(मिसेज़ ऐयर का प्रवेश। गोरा रंग, ऊँचा कर, ऊँचा गाउन, गोल हाँड़ी की-सी टोपी, आँखों पर ऐनक, चेहरे पर पाउडर, गालों और ओटो पर सुर्ख पेंट, रेशमी जुरीबें और ऊँची एँड़ी के जूते।)

कानूनी—( हाथ बढ़ाकर) हलो मिसेज़ ऐयर | आप खूब आई, कहिचे किथर की सैर हो रही है ? 'आलोक' में अबकी 'आपका लेख अत्यन्त सुन्दर था, मै ता पढ़कर दंग रह गया।

मिसेज ऐयर—( मिसेज़ बोस की ओर मुसिक्शकर ) दंग ही तो रह, गये, या कुछ किया भी ? हम स्त्रियाँ अपना कलेजा निकालकर रखंदें; लेकिन पुरुषा का दिल न पसीजेगा।

मिसेज बास-सत्य | बिलकुल सत्य |

ऐयर- मगर इस पुरुष-राज का बहुत जरुद अन्त हुआ जाता है। स्त्रियाँ अब कैद में नहीं रह सकती। मि० ऐयर की स्र्रत मैं नहीं देखना चाहती।

### '(मिसेज़ बोस मुँह फेर लेती हैं) '

कान्नी-( मुसकिराकर ) मि० ऐयर तो खुबसूरत आदमी हैं।

लेडी ऐयर—उनकी स्रत उन्हें मुणारक रहे। मैं खूबस्रत पराधीनता नहीं चाहती, बद-स्रत खाधीनता चाहती हूं। वह मुझे अबकी ज़बरदस्ती पहाड़ पर ले गंथे। वहाँ की श्रोत मुझसे नहीं सही जाती, कितना कहा कि गुझे मत ले बाओ मगर किसी तरह न माने। मैं किसी के पीछे-पीछे कुतिया की तरह नहीं चलना चाहती।

( मिसेज़ बोस उठकर खिड़की के पास चली जाती है।)

कानूनी-अब मुझे मालूम हो गया कि तलाक का बिल असेम्बली में पेश करमा पड़ेगा।

ऐयर- खैर, आपको माछम ती हुआ । मगर शायद क्यामत में 2

कानूनी—नहीं मिसेज ऐयर, अवकी छुट्टियों के बाद ही यह बिल पेश होगा और धूम-धाम के साथ पेश होगा। वेशक पुरुषों का अत्याचार बढ़ रहा है। जिस प्रथा का विरोध आप दोनों महिलाएँ कर रही हैं, वह अवश्य हिन्दू समाज के लिए धातक है; अगर हमें सभ्य बनना है तो सभ्य देशों के पदचिन्हों पर चलना पड़ेगा। धर्म के ठीकेदार चिल्ल पों मचावेंगे, कोई परवाह नहीं। उनकी खबर लेना आप दोनों महिलाओं का काम होगा। ऐसा बनाना कि मेंह न दिखा सकें।

लेडी ऐयर—पेशगी धन्यवाद देती हूँ। (हाथ मिलाकर चली जाती है।) मिसेज़ बोस— (खिड़की के पास से आकर) आज इसके घर में घी का चिराग जलेगा। यहाँ से सीचे बास के पास गयी होगी। मैं भी जाती हूँ।

### ( चली जाती है )

(कान्नी कुमार एक कान्न की किताब उठांकर उसमें तलाक की व्यवस्था देखने लगता है कि मि० आचार्या आते हैं। मुँह साफ्त, एक ऑख पर ऐनक, खाकी आधी बाँह का शर्ट, निकर, ऊनी मोजे, लम्बे बूट। पीछे एक छोटा टेरियर कुचा भी है।)

कानूनी—हलो मि० आचार्या, आप खूब आये, आज किथर की सैर हो रही है ? होटल का क्या हाल है ?

आचार्या — कुत्ते की मौत मर रहा है। इतना बढ़िया;भोजन, इतना साफ़ सुयरा मकान, ऐसी रोशनी, इतना आराम, फिर भी मेहमानों का दुर्भिक्ष। समझ में नहीं आता, अब कितना निर्ख घटाऊँ। इन दामों अलग घर में मोटा खाना भी नसीव नहीं हो सकता। उस पर सारे जमाने की झंझट, कभी नौकर का रोना, कभी दूधवाले का रोना, कभी धोबी का रोना, कभी मेहतर का रोना। यहाँ सारे बंबाल से मुक्ति, हो जाती है; फिर भी आधे कमरे खाली पड़े हैं।

क़ान्नी-यह तो आपने बुरी खबर सुनाई।

आचार्या—पिन्छम में क्यों इत्ना सुख और शान्ति है, क्यों इत्ना प्रकाश और धन है, क्यों इतनी खाधीनता और बल है ? इन्हीं होटलों के प्रसाद से ) होटल पिन्छमी गौरव का सुख्य अंग है, पिन्छमी सम्यता का प्राण है । अगर आप भारत को छन्नित के शिखर पर देखना चाहते हैं, तो होटल-जीवन का

प्रचार कीजिए। इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है। जब तक छोटी-छोटी घरेलू चिन्ताओं से मुक्त न हो जायँगे, आप उन्नति कर ही नहीं सकते। राजों, रईसों को अलग घरों में रहने दीजिए, वह एक की जगह दस खर्च कर सकते हैं। मध्यम श्रेणीवालों के लिए होटल के प्रचार में ही सब कुछ है। हम अपने सारे मेहमानों की फिक्त अपने सिर पर लेने को तैयार हैं, फिर भी जनता की ऑखें नहीं खुलतीं। इन मूर्खों की ऑखें उस वक्त तक न खुलेंगी, जब तक कानून न बन जायगा।

कान्ती—(गंभीर भाव से) हाँ, मै भी सोच रहा हूँ ज़रूर कान्त से मदद लेनी चाहिए। एक ऐसा कान्त बन जाय कि जिन लोगों की आय ५०) से कम हो, वह होटलों में रहें। क्यों ?

आचार्या—आप अगर यह कानून बनवा दें, तो आनेवाली संतान आपको अपना मुक्तिदाता समझेगी। आप एक कदम में देश को ५०० वर्ष की मंजिल तय करा देंगे।

कानूनी—तो लो, अबकी यह कनून भी असेंबली खुलते ही पेश कर दूँगा। वहा शार मचेगा। लोग देश-द्रोही और जाने क्या-क्या कहेंगे; पर इसके लिए तैयार हूँ। कितना दुःख होता है, जब लोगों को अहीर के द्वार पर छिटिया लिये खड़ा देखता हूँ। स्त्रियों का जीवन तो नरक-तुल्य हो रहा है। सुबह से दस-बारह बजे रात तक घर के धन्धों से फुरसत नहीं। कभी बरतन माँजो, कभी भोजन बनाओ, कभी झाड़ू लगाओ। फिर स्वास्थ्य कैसे बने, जीवन कैसे सुली हो, सैर कैसे करें। जीवन के आमोद-प्रमोद का आनन्द कैसे उठायें। अध्ययन कैसे करें। आपने खूब कहा, एक कदम में ५०० सालों की मंजिल पूरी हुई जाती है।

आचार्या-तो अवकी बिल पेश कर दीजिएगा ?

( आचार्या हाथ मिलाकर चला जाता है।)

क़ान्ती कुमार खिड़की के सामने खड़ा होकर 'होटल-प्रचार-बिल' का मसिवदा सोच रहा है। सहसा पार्क में एक स्त्री सामने से गुजरती है। उसकी गोद में एक बचा है, दो बच्चे पीछे-पीछे चल रहे हैं और उदर के उभार से मालूम होता है कि स्त्री गर्भवती भी है। उसका कृश शर्रा, पीला मुख और मन्दगति देखकर अनुमान होता है कि स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, और इस भार का वहन करना उसे कष्टप्रद है।

कानूनी कुमार-( आप-ही-आप ) इस समाज का, इस देश का और इस जीवन का सत्यानाश हो, जहाँ रमणियों को केवल बच्चा जनने की मशीन समझा जाना है। इस बेचारी को जीवन का क्या सुख! कितनी ही ऐसी बहनें इसी जंजाल में फँसकर ३०-३५ की अवस्था में, जब कि वास्तव में जीवन का सुखी हाना चाहिए, रुग्ण होकर संसार यात्रा समाप्त कर देती हैं। हा भारत ! यह विपास तेरे सर से कब टलेगी ! संसार में ऐने-रेसे पापाण-हृदय मन्ष्य पडे हुए है, जिन्हे इन दुखियारियों पर जरा भी दया नहीं आती। ऐसे अन्धे, ऐसे पापाण, ऐस पाखण्डी समाज को, जो स्त्री को अपनी वामनाओं की वेदी पर बिलदान करता है, कानून के सिवा और किस विधि से सचेत किया जाय। और कोई उप य नहीं है। नर-इस्या का जा दण्ड है, वही दण्ड ऐसे मनुष्यों को मिलना चाहिए । मुनारक होगा वह।दिन, जब भारत में इस नाशिनी प्रथा का अन्त हो जायगा - स्त्री का मरण, बच्चो का मरण, और जिस समाज का जीवन ऐसी सन्तानी पर आधारित हो उसका मरण । ऐसे बदमाहों की क्यों न दण्ड दिया जाय। वितने अन्वे लाग हैं। वेकारो का यह हाल कि आधी जन-सख्या मिक्लयाँ मार रही है, आमदनी का यह हाल कि भर पेट किसी की राटियाँ नहीं मिलती, बच्ची का दूध स्वप्न में भी नहीं मिलता और यह अन्धे हैं कि बच्चे पर बच्चे पैदा करते जाते हैं। 'एतान-निग्रह-बिल' का इस समय देश की जितनी जरूरत है उतनी और क़िसी कानून की नहीं। असेम्बली खुलते ही यह बिल पेश कहूँगा। प्रलय हो जायगा, यह जानता हूं; पर और उपाय ही क्या है। दा बच्चे से ज्यादा हो उसे नम-से-कम पाँच वर्ष की कैद, उसमें पाँच महीने से कम काल-कोठरी न हो । जिसकी आमननी १०० ) से कम हो उसे संतानीस्पत्ति का अधिकार ही न हो। (मन में उस विल के बाद की अवस्था का आनन्द लेकर) कितना सुखमय जीवन हो जायगा । हाँ, एक दफ्ता यह भी रहे कि एक संतान के बाद क्म-से-कम ७ वर्ष तक दूसरी संतान न आने पाये। तब इस देश में सुख और सन्तोप का साम्राज्य होगा, तब स्त्रियों और बच्चों के मुँह पर खुन की सुर्खी नज़र आयेगी, तब मज़बूत हाथ-पाँव और मज़बूत दिल-ज़िगर के पुरुष उत्पन होंगे।

### (मिसेज़ क़ान्नी कुमार का प्रवेश)

कान्नी कुमार जल्दी से रिपोर्टी और पत्रों को समेट देता है और एक उपन्यास खोलकर बैठ जाता है।

मिसेज़—क्या कर रहे हो ? वही धुन है ? क़ानूनी—एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ।

मिसेज़—तुम सारी दुनिया के लिए क़ानून बनाते हो, एक कानून मेरे लिये भी बना दो, इससे देश का जितना बड़ा उपकार होगा, उतना और किसी कानून से न होगा; तुम्हारा नाम अमर हो जायगा और घर-घर तुम्हारी पूजा होगी।

क़ानूनी—अगर तुम्हारा खयाल है कि मै नाम और यश के लिए देश की सेवा कर रहा हूं, तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि तुमने मुझे रत्ती भर भी नहीं समझा।

मिसेज़—नाम के लिए काम करना कोई बुरा काम नहीं है और तुम्हें यश की आकांक्षा हो, तो मैं उसकी निन्दा न कहाँगी! भूल कर भी नहीं! मैं तुम्हें एक ही ऐसी तदबीर बता दूँगी, जिससे तुम्हें इतना यश मिलेगा कि तुम ऊव जाओगे। पूलों की इतनी वर्षा होगी कि तुम उसके नीचे दब जाओगे। गले मैं इतने हार पहाँगे कि तुम गरदन सीधी न कर सकोगे।

कानूनी—( उत्सुकता को छिपा कर ) कोई मजाक की बात होगी। देखों मिन्नी, काम करनेवाले आदमी के लिए इससे बड़ी दूसरी बाधा नहीं है कि घर वाले उसके काम की निन्दा करते हों। मैं तुम्हारे इस व्यवहार से निराश हो जाता हूं।

मिसेज्ञ—तलाक का कानून तो बनाने जा रहे हो, अब क्या डर है। कानूनी—फिर वहीं मजाक। मैं चाहता हूँ, तुम इन प्रश्नों पर गम्भीर चिचार करो।

मिसेज — मैं बहुत गम्भीर विचार करती हूँ। सच मानो मुझे इसका दु:ख है कि तुम मेरे भावों को नहीं समझते। मैं इस वक्त तुमसे जो बात कहने जा रही हूँ, उसे मैं देश की उन्नति के लिए आवश्यक ही नहीं, परमावश्यक समझती हूँ। मुझे इसका पक्का विश्वास है। कानूनी-पूछने की हिम्मत तो नहीं पड़ती (अपनी झेंप मिटाने के लिए हँ सता है।)

मिसेज—में तो खुद ही कहने आयी हूँ। हमारा वैवाहिक जीवन कितना लजास्यद है, तुम खूब जानते हो। रात-दिन रगड़ा-झगड़ा मचा रहता है। कहीं पुरुप स्त्री पर हाथ साफ करता है, कहीं स्त्री पुरुप की पूछा के बाल नाचती है। हमेशा एक-न-एक गुल खिला ही करता है। कहीं एक मुँह फुलाये बैठा है, कहीं दूसरा घर छोड़ कर भाग जाने की धमकी दे रहा है। कारण जानते हा क्या है? कभी संचा हं? पुरुपों की रिसकता ओर इपणता ! यही दानो ऐव मनुष्यों के जीवन को नरक तुल्य बनाये हुए हैं। जिधर देखा अशान्ति है, बिद्रोह है, बाधा है। साल में लाखो हत्याएँ इन्ही बुराइयों के कारण हा जाती हैं, लाखों स्त्रियाँ पतित हो जाती हैं, पुरुष मद्यसेवन करने लगते हैं। बोला, यह बात है या नहीं?

कानूनी-चहुत-सी बुराइयाँ ऐसी हैं जिन्हें कानून नहीं राक सकता।

मिसेज्—( कहकहा मार कर ) अञ्छा, क्या आप भो क्रानून की अक्षमता स्वीकार करते हैं ? मैं यह न'समझती थी । मैं तो कानून को ईश्वर से ज्यादा सर्वव्यायी, सर्वशक्तिमान् समझती हूँ।

कानूनी-फिर तुमने भजाक शुरू किया।

मिसेज़—अच्छा ला कान पकड़ती हूँ। अब न हँसँगी । मैने उन बुराइयों को रोकने का एक नमूना साचा है। उसका नाम होगा 'दम्मति-मुख शान्ति-बिल' उसकी दो मुख्य धाराएँ होंगी। और क़ानूनी बारीकियाँ तुम ठीक कर लेना। एक धारा हागी कि पुरुप आमदनी का आधा बिना कान-पूँछ हिलाय स्त्री को दे दे। अगर न दे, तो पाँच साल कठिन कारावास और पाँच महीने काल-काटरी। दूसरी धारा होगी पन्द्रह से पचास वर्ष तक के पुरुप धर के बाहर न निकलने पासें। अगर काई निकले, तो दस साल कारावास और दस महीने काल-कोटरी। बोलों मंजूर है?

क़ानूनी—( गम्भीर होकर ) असम्भव ! तुम प्रकृति को पळट देना चाहतो हो । कोई पुरुष घर में कैदी बनकर रहना स्वीकार न करेगा।

मिसेज—वह करेगा और उसका बाप करेगा। पुलिस डण्डे के जीर से करायेगी। न करेगा तो चक्की पीसनी पडेगी। करेगा कैसे नहीं ? अपनी स्त्री की

घर की मुर्गी समझना और दूसरी स्त्रियों के पीछे दौड़ना क्या खालाजी का घर है ? तुम अभी इस कानून को अस्वाभाविक समझते हो । मन घबराओ । स्त्रियों का अधिकार होने दो । यह पहला कानून न बृन जाये, तो कहना कोई कहता था । स्त्री एक-एक पैसे के लिए तरसे, और आप गुलछरें उड़ाये । दिल्लगी है । आधी आमदनी स्त्रीको देनी पड़ेगी जिसका उससें कोई हिसाव न पूछा जा सकेगा।

क़ानूनी-तुम मानव-समाज को मिट्टी का खिळौना समझती हो।

मिसेज — कदापि नहीं। मैं यही समझती हूँ कि कानन सब कुछ कर सकता है। मनुष्य का स्वभाव भी बदल सकता है।

कान्नी-कान्न यह नहीं कर सकता।

मिसेज - कर सकता है।

कान्नी - नहीं कर सकता।

मिसेज—कर सकता है। अगर वह जबरदस्ती छड़कों को स्कूल भेज सकता है, अगर वह जबरदस्ती विवाह की उम्र नियत कर सकता है, अगर वह जबरदस्ती वच्चों को टीका लगवा सकता है, तो वह जबरदस्ती पुरुष का घर में बन्द भी कर सकता है, उनकी आमदनी का आधा क्षियों को दिला भी सकता है। तुम कहोंगे पुरुष को कष्ट होगा। जबरदस्ती जो काम कराया जाता है, उसमें करनेवाले को कष्ट होता है। तुम उस कष्ट का अनुभव नहीं करते; इसीलिए वह तुम्हें नहीं अखरता। मैं यह नहीं कहती कि सुधार जरूरी नहीं है। मैं भी शिक्षा का प्रचार चाहती हूँ, मैं भी बाल-विवाह बंद करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ, बीमारियाँ न फैलें; लेकिन क़ानून बनाकर, जबरदस्ती यह सुधार नहीं करना चाहती। लोगो में शिक्षा और जागति फैलाओं, जिसमें क़ानूनी भय के बगैर यह सुधार हो जाय। आपसे कुरसो तो छोड़ी जाती नहीं, घर से निकला जाता नहीं, शहरों की विलासिता को एक दिन के लिए भी नहीं त्याग सकते और सुधार करने चले हैं आप देश का। इस तरह सुधार न होगा। हाँ, पराधीनता की बेही ओर कठोर हो जायगी।

(मिसेज कुमार चली जाती हैं और क़ान्नी कुमार अव्यवस्थित-चित्त-सा कमरे में टहलने लगता है।)

### परनी से पति

मिस्टर सेठ को सभी हिन्दुस्तानी चीजों से नफ़रत थी और उनकी सुन्दरी पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीजों से चिढ़। मगर धैर्य और विनय भारत की देवियों का आभूषण है। गोदावरी दिल पर हज़ार ज़त्र करके पति की लाई हुई विदेशी चीजों का व्यवहार करती थी, हालांकि भीतर-ही-भीतर उसका हुदय अपनी परवशता पर रोता था। वह जिस वक्त अपने छज्जे पर खड़ी होकर सड़क पर निगाह दौड़ाती और कितनी ही महिलाओं को खहर की साड़ियों पहने गर्व से सिर उठाये चलते देखती, तो उसके भीतर की वेदना एक ठंडी आह बनकर निकल जाती थी। उसे ऐसा मालूम होता था कि मुझसे ज्यादा बदनसीव औरत संसार में नहीं है। मैं अपने स्वदेशवासियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती! शाम को मिस्टर सेठ के आग्रह करने पर वह कहीं मनोरंजन या सेर के लिए जाती, तो विदेशों कपड़े पहिने हुए निकलते शर्म से उसकी गर्दन छुक जाती थी। यह पत्रों में महिलाओं के जोशन्मरे व्याख्यान पढ़ती, तो उसकी आँखें जगमगा उठतीं, थोड़ी देर के लिए वह भूल जाती कि मैं यहाँ बन्धनों से जकड़ी हुई हूँ।

होली का दिन था, आठ बजे रात का समय। स्वदेश के नाम पर बिके हुए अनुरागियों का जुळूस आकर मिस्टर सेठ के मकान के सामने एका और उसी न्वीड़े मैदान में विलायती कपड़ों को होलियाँ लगाने की तैयारियाँ होने लगीं। गोदावरी अगने कमरे में खिड़की पर खड़ी यह समारोह देखती थी और दिल मसोस कर रह जाती थी। एक वह हैं, जो यों ,खुश ,खुश, आजादी के नशे से मत्याले, गर्व से सिर उठाये होली लगा रहे हैं, और एक मैं हूँ कि जिंड़े में चन्द पक्षी की तरह तड़फड़ा रही हूँ। इन तीलियों को कैंसे तोड़ दूँ? उसने कमरे में निगाह दौड़ाई। सभी चीज़ें विदेशी थीं। स्वदेश का एक रात भी न था। यही चीज़ें वहाँ जलाई जा रही थीं और वहीं चीज़ें यहाँ उसके हृदय में, संखित कालान की भाँति संद्कों में रखी हुई थीं। उसके जी में एक लहर उठ रही थी कि इन चीजों को उठाकर उसा होली में डाल दे। उसकी सारी ग्लान और

दुर्भलता जलकर भरम हो जाय; मगर पित की अप्रसन्नता के भय ने उसका हाथ पकड़ लिया। सहसा मि० सेठ ने अन्दर आकर कहा—जरा इन सिरिफिरों को देखों, कपड़े जला रहे हैं। यह पागलप्न, उन्माद और विद्राह नहीं ता और क्या है। किसी ने सच कहा है, हिन्दुस्तानियों को न अक्क आयी है, न आयेगी । कोई कल भी तो सीधी नहीं।

गोदावरी ने कहा-तुम भी हिन्दुस्तानी हो।

सेठ ने गर्म होकर कहा—हॉ; लेकिन मुझे इसका हमेशा खेद रहता है कि ऐसे अभागे देश में क्यों पैदा हुआ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हिन्दुस्तानी कहे या समझे। कम-से-कम मैंने आचार-व्यवहार, वेश-भूषा, रीति-नीति, कर्म-वचन में कोई ऐसी बात नहीं रखी, जिससे हमें कोई हिन्दुस्तानी होने का कलक लगाये। पूछिए, जब हमें आठ आने गज में बढ़िया कमड़ा मिलता है, ता हम क्यों मोटा टाट खरीदें। इस विषय में हर एक को पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए। न जाने क्यों गवर्नमेन्ट ने इन दुष्टों को यहाँ जमा होने दिया। अगर मेरे हाथ में अधिकार होता, ता सबों को जहन्नुम-रसीद कर देता। तब आटे-दालक का भाव माल्यम होता।

गोदावरी ने अपने शब्दों में तीक्ष्ण तिरस्कार भर के कहा—तुम्हें अपने भाइयों का ज़रा भी ख्वाल नहीं आता ? भारत के खिवा और भी काई देश है, जिसपर किसी दूसरी जाति का शासन हो ? छोटे-छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। क्या हिन्दुस्तान के लिए यह लज्ज की बात नहीं है कि वह अपने थोड़े-से फायदे के लिए सरकार का साथ देकर अपने ही भाइयों के साथ अन्याय करें ?

सेठ ने भी हैं ज़ढ़ाकर कहा—मैं इन्हें अपना भाई नहीं समझता। गोदावरी—आखिर तुम्हें सरकार जो वेतन देती है, वह इन्हीं की जेन मेर आता है।

सेठ—मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा वेतन किसकी जेब से आता है।
मुझे जिसके हाथ से मिलता है, वह मेरा स्वामी है। न जाने इन दुर्श का क्या सनक सवार हुई है। कहते हैं भारत आध्यात्मिक देश है। क्या अध्यात्म का यही आश्य है कि परमात्मा के विधानों का विरोध किया जाय? जब यह माल्यूम है: कि परमातमा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, तो यह कैसे सुमिकन है कि यह इतना बड़ा देश परमात्मा की मर्जी बग़ र अँगरेजों के अधीन हो ? क्यो इन दीवानों को इतनी अक्ल नहीं आती कि जब तक परमात्मा की इच्छा न होगी, काई अँगरेजों का बाल भी बॉका न कर सकेगा।

गोदावरी—त। फिर क्यों नौकरी करते हो ? परमात्मा की इच्छा होगी, तो आग ही आप भोजन मिल जायगा। बीमार होते हो तो क्यों दौडे वैद्य के घर जाते हो ? परमात्मा उन्हीं की मदद करता है, जो अपनी मदद आप करते हैं।

सेठ — येगक करता है; लेकिन अपने घर में आग लगा देना, घर की चीझ को जला देना, ऐसे काम हैं, जिन्हें परमात्मा कभी पसन्द नहीं कर सकता। गोदावरी—तो यहाँ के लोगों को चुपचाप बैठे रहना चाहिए !

सेठ—नहीं, रोना चाहिए। इस तरह रोना चाहिए, जैसे बन्चे माता के दूध के लिए रोतें हैं।

सहसा होली जली, आग की शिखाएँ आसमान से बातें करने लगी, मानों स्वाधीनता की देवी अग्नि-वस्त्र धारण किये हुए आकाश के देवताओं से गले मिलने बा रही हो।

दीनानाथ ने खिड़की बंग्द कर दी, उनके लिए यह दृश्य भी असह्य था। गादावरी इस तरह खड़ी रही, जैसे कोई गाय कसाई के खुँटे पर खड़ी हो। उसी वक्त किसी के गाने की आवाज आई।

'वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है।'

गोदावरी के विषाद से भरे हुए हृदय में एक चोट लगी। उसने खिड़की खोल दी और नीचे की तरफ झॉका। होली अब भी जल रही थी और वही एक अन्या लड़का अपनी खंजरी बजा कर गा रहा था।—

'वतन की देखिए तकदीर कन बदलती है।'

वह खिड़की के सामने पहुँचा, तो गोदावरी ने पुकारा—ओ अन्धे ! खड़ा रह ! अंधा खड़ा हो। गया । गोदावरी ने संतूक खोला; पर उसमें उसे एक पैसा मिला । नोट और रुपये थे; मगर अंधे फ़कीर को नोट या रुपये देने का तो सवाल ही न था। पैसे अगर दो-चार मिल जाते, तो इस वक्त वह जरूर दे देती; पर वहाँ एक ही पैसा था, वह भी इतना धिसा हुआ। थां कि कहार बाजार से

लौटा लाया था। किसी दूकानदार ने न लिया था। अंधे को वह पैसा देते हुए गोदावरी को शर्म आ रही थी। वह ज्ञारा देर तक पैसे को हाथ में लिये अस-मंसज में खड़ी रही। तब अंधे को बुलाया और पैसा दे दिया।

अंधे ने कहा—माताजी, कुछ खाने को दीजिए। आज दिन भर से कुछ नहीं खाया।

सोदावरी—दिन भर माँगता है, तब भी तुझे खाने को नहीं मिलता ? अंधा —क्या करूँ माता, कोई खाने को नहीं देता। गोदावरी—इस पैसे का चबैना लेकर खा ले।

खंधा — खा ॡॅगा माताजी, भगवान् आपको खुशी रखे। अब यहीं सोता हूँ।

दूतरे दिन प्रात:काल कांग्रेस की तरफ से एक आम जलसा हुआ। मिस्टर सेठ ने विलायती दूथ पाउडर, विलायती मुद्रा से दौंतों पर मला, विलायती सासुन से नहाया, विलायती चाय विलायती प्यालियों में पी, विलायती विस्कुट विलायती मक्खन के साथ खाया, विलायती दूध पिया। फिर विलायती स्ट धारण करके विलायती सिगार मुँह में दबा कर घर से निकले, और अपनी मोटर-साइकिल पर बैठ कर फ्लावर शो देखने चले गये।

गोदावरी को रात भर नींद्र नहीं आई थी, दुराशा और पराजय की किठन यंत्रणा किसी कोड़े की तरह उसके हुदय पर पड़ रही थी। ऐसा माळूम होता था कि उसके कंठ में कोई कड़वी चीज अठक गयी है। मिस्टर सेठ को अपने प्रभाव में लाने की उसने वह सब योजनाएँ की, जो एक रमणी कर सकती है; पर उस भले आदमी पर उसके सारे हाव-भाव, मृदु मुस्कान और वाणी-विलास का कोई असर न हुआ। खुद तो स्वदेशी वस्त्रों के व्यवहार करने पर क्या राजी होते, गोदावरी के लिए एक खहर की साड़ी लाने पर भी सहमत न हुए। यहाँ तक कि गोदावरी ने उनसे कभी कोई चीज़ माँगने की कसम खा ली।

क्रोध और ग्छानि ने उसकी सद्भावनाओं को इस तरह विकृत कर दिया, जैसे कोई मैछी वस्तु निर्मल जल को दृषित कर देती है। उसने सोचा, जब यह मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते, तब फिर मैं क्यों इनके इश्चारो पर

चलूँ, क्यो इनकी इच्छाओं की लौडी बनी रहूँ ! मैंने इनके साथ कुछ अपनी आतमा नहीं बेची है। अगर आज ये चोरी या गवन करें, तो क्या मैं सज़ा पाऊँगी १ उसनी सजा ये झेलेंगे। उसका अवराध इनके ऊपर होगा। इन्हें अपने कर्म और वचन का अख्तियार है, युझे अपने कर्म और वचन का अख्तियार। यह अपनी सरकार की गुलामी करें, अँगरेज़ों की चौखट पर नाक रगड़े, मुझे क्या गरज है कि उसमें इनका सहयोग करूँ। जिसमें आत्माभिमान नहीं जिसने अपने को स्वार्थ के हाथो वेच दिया, उसके प्रति अगर मेरे मन में भक्तिन हो तो मेरा दोष नहीं । यह नौकर हैं या गुलाम ? नौकरी और गुलामी में अंतर है, नौकर कुछ नियमों के अधीन अपना निर्दिष्ट काम करता है, वह नियम खामी और सेवक दोनों ही पर लागू होते हैं। स्वामी अगर अपमान करे, अपश्बद कहे तो नौकर असको सहन करने के लिए मजबूर नहीं। गुलाम के लिए कोई शर्त नहीं, उसकी दैहिक गुलामी पीछे होती है, मानसिक गुलामी पहले ही हो जाती है। सरकार ने इनसे कब कहा है कि देशी चीजें न खरीदो। सरकारी टिकटा पर तक यह शब्द लिखे होते हैं 'स्वदेशी चीजे खरीदो।' इससे विदित है कि सरकार देशी चीज़ो का निषेध नहीं करती, फिर कभी यह महाशय सुर्खे बनने की फिक में सरकार से भी दा अंगुल आगे बढ़ना चाहते हैं।

मिस्टर सेठ ने कुछ झेंपते हुए कहा—कल प्लावर शो देखने चलोगां ? गोदावरी ने विरक्त मन से कहा—नहीं।

'बहुत अच्छा तमाद्या है।'

'मैं काँग्रेस के जलसे में जा रही हूं।'

मिस्टर सेट के उत्तर यदि छत गिर पड़ी होती या उन्होंने बिजली का तार हाथ से पकड़ लिया होता, तो भी वह इतने बदहवादा न होते। आखें फाड़कर बाले—तम काँग्रेस के जलसे में जाओगी?

'हाँ, जरूर जाऊँगी।'

'मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ।'

'अगर तुम मेरी परवाह नहीं करते, तो मेरा धर्म नहीं कि तुम्हारी हरएक आह्य का पालन करूँ।'

मिस्टर सेठ ने आँखों में विष भरकर कहा --नतीजा बुरा होगा।

गांदावरी मानो तलवार के सामने छाती खोलकर बोली—इसकी विन्तय नहीं, तुम किसी के ईव्वर नहीं हो।

मिस्टर सेठ खूब गर्म पड़े, धमिकयाँ दीं, आखिर मुँह फेरकर लेट रहे। प्रातःकाल फ्लाबर शो जाते समय भी उन्होंने गोदावरी से कुछ न कहा।

( ₹ )

गोदावरी जिस समय कॉग्र स के जलसे में पहुँची, तो कई हजार मदीं और औरतों का जमाव था। मन्त्री ने चन्दे की अपील की थी और कुछ लंग चन्दा दे रहे थे। गादावरी उस जगह खड़ी हो गयी जहाँ और स्नियाँ जमा थीं और देखने लगी कि लंग क्या चन्दा देते हैं। अधिकाश लंग दो-दो चार-चार आना ही दे रहे थे। वहाँ ऐसा धनवान था ही कौन ? उसने अपनी जेंब टटोली, तो एक रुपया निकला। उसने समझा यह काफी है। इस इन्तजार में थी कि झोली सामने आये तो उसमें डाल दूँ। सहमा वही अन्या लड़का, जिसे उसने एक पैसा दिया था, न जाने किघर से आ गया और ज्यों ही चन्दे की झोली उसके सामने पहुँची, उसने उसमें कुछ डाल दिया। सबकी ऑखें उसकी तरफ उठ गयीं। सबको कुत्हल हो रहा था कि इस अंचे ने क्या दिया? कहीं एक-आध पैसा मिल गया होगा। दिन भर गला फाइता है, तब भी तो उस बेचारे को रोटी नहीं मिलती। अगर यही गाना पिश्वाज और साज के साथ किसी महिकल में होता तो रुपये बरसते; लेकिन सड़क पर गानेवाल अन्वे की कौन परवाह करता है ?

झोली मे पैसा डालकर अंधा वहाँ से चल दिया और कुछ दूर जाकर गाने लगा।

'यतन की देखिए तक़दीर कन बदलती है।'

सभापित ने कहा—मित्रों, देखिए; यह वह पैता है, जो एक ग़रीब अन्धा छड़का इस झोली में डाल गया है। मेरी ऑखों में इस एक पैते की कीमत किसी अमीर के एक हजार रुपये से कम नहीं। शायद यही इस गरीब की सारी विसात होंगी। जब ऐसे ग़रीबों की सहानुभृति हमारे साथ है, तो मुझे सत्य के विजय में कोई सन्देह नहीं माल्म होता। हमारे यहाँ क्यों इतने फ़कीर दिखायी देते हैं १ या तो इसिलये कि समाज में इन्हें कोई काम नहीं मिलता या वरिद्रता से पैदा हुई बीमारियों के कारण यह अब इस योग्य ही नहीं रहं गये कि कुछ

अख्तियार है, उतना ही मुझकां भी है। हाँ, जब तलाक का कानून पास करा लोगे और तलाक दे दोगे, तब न रहेगा।

मिस्टर सेठ ने अपना हैट इतने जोर से मेज पर फेंका कि वह छुढ़कता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और बोले—सुझे तुम्हारी अक्ल पर अफ़सोस आता है। जानती हो तुम्हारी इस उद्देखता का क्या नतीजा होगा? मुझसे जवाब तलब हो जायगा। बतलाओ, क्या जवाब दूँगा। जब यह जाहिर है कि कांग्रे स सरकार से दुश्मनी कर रही है तो कांग्रे स की मदद करना सरकार के साथ दुश्मनी करना है।

'तमने तो नहीं की कांग्रेस की मदद !'

'तुमने तो की ?'

'इसकी सत्ता मुझे मिलेगी या तुम्हें ? अगर मैं चोरी करूँ, तो क्या तुम जेल जाओंगे ?'

'चारी की बात और है, यह बात और है।'

'तो क्या कांग्रेस की मदद करना चोरी या डाके से भी बुरा है ?'

'हाँ, सरकारी नौकर के लिए चोरी या डाके से भी कहीं बुरा है।'

'मैंने यह नहीं समझा था।'

अगर तुमने यह नहीं समझा था, तो तुम्हारी ही बुद्धि का भ्रम था। राज्य अखनारों में देखती हो, फिर भी मुझसे पूछती हो। एक कांग्रे स का आहमी फेट-फार्म पर बोलने खड़ा होता है, तो बीसियों सादे कपड़ेवाले पुलिस अफ़सर उसकी रिपोर्ट लेने बैठते हैं। कांग्रे स के सम् नाओं के पीछे कई-कई मुखिबर लगा दिये जाते हैं, जिनका काम यही है कि उनपर कड़ी निगाह रखें। चोरों के साथ तो हतनी सख्ती कभी नहीं की जाती। इसीलिए हनारों चोरियाँ और डाके और खून रोज होते रहते हैं। किसी का कुछ पता नहीं चलता; न पुलिस इसकी परवाह करती है। मगर पुलिस को जिस मामले में राजनीति की गंध भी आ जाती है, फिर देखो पुलिस की मुस्तैयी। इंसपेक्टर जनरल से लेकर कांस्टेबिल तक एड़ियों तक का जोर लगाते हैं। सरकार को चोरी से भय नहीं। चोर सरकार पर चोट नहीं करता। कांग्रेस सरकार के अख्तियार पर हमला करती है; इसलिए सरकार भी अपनी रक्षा के लिए अपने अख्तियार से काम लेती है। यह तो प्रकृति का नियम है।

मिस्टर सेट आज दफ्तर चंछ, तो उनके कदम पीछे रहे जाते थे। न-जाने वहाँ क्या हाळ हो। रोज़ की तरह दफ्तर में पहुँच कर उन्होंने चपरासियों को डाँटा नहीं कलकी पर रोब नहीं जमाया, चुपके से जाकर कुर्ती पर बैट गये। ऐसा मालूम होता था, कोई तळवार सिर पर ळटक रही है। साहब की मोटर की आवाज मुनते ही उनके प्राण सूख गये। रोज वह अपने कमरे में बैठे रहते थे। जब साहब आकर बैट जाते थे, तब आध घंटे के बाद मिसले छेकर पहुँचते थे। आज वह बरामदें में खडे थे। साहब उतरे, तो झुककर उन्होंने सळाम किया; मगर साहब ने मुँह फेर लिया।

लेकिन वह हिम्मत न हारे, आगे बढ़कर पर्दा हटा दिया । साहब कमरे में गये, तो सेट साहब ने पंखा खोल दिया; मगर जान सूखी जाती थी कि देखें कब सिर पर तलवार गिरती है। साहब ज्योही कुसी पर बैठे, सेट ने खपक कर सिगार केस और दियासलाई मेज़ पर रख दी।

एकाएक उन्हें ऐसा माल्म हुआ, मानी आसमान फट गया हो। साहब गरन रहे थे, तुम द्यावाज आदमी है।

सेठ ने इस तरह साहब की तरफ़ देखा, जैसे उनका मतलब नहीं समझे'। साहब ने फिर गरजकर कहा—तुम दगाबाज आदमी है।

मिस्टर सेठ का . खून गर्म हो उठा, बोले—मेरा तो खयाळ है कि मुझसे बड़ा राजमक्त इस देश में न होगा।

साहन-तुम नमकहराम आदमी है।

मिस्टर सेठ के चेहरे पर सुर्खी आयी--आप व्यर्थ ही अपनी जवान खराव कर रहे हैं।

साहच-तुम शैतान आदमी है।

मिस्टर सेठ की आँखों में सुर्खी आयी—आप मेरी बेइज्ज़ती कर रहे हैं। ऐसी बातें सुनने की मुझे आदत नहीं है।

साहब—चुन रहो, यू, ब्लैडी । तुमको सरकार पाँच सौ रुपये इसलिए नहीं देता कि तुम अपने वाइफ के हाथ से काँगेंस को चन्दा दिलवाये। तुमको इसलिए सरकार रुपया नहीं देता।

मिस्टर सेठ की अब अपनी सफ़ाई देने का अवसर मिला। बोले-मैं आपको

विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी वाइफ ने सरासर मेरी मर्जी के खिलाफ रुपये दिये हैं। मैं तो उस वक्त फ्लावर शो देखने गया था, जहाँ मैंने मिस फ्राक का सुलदस्ता पाँच रुपये में लिया। वहाँ से लौटा, तो मुझे यह खबर मिली।

साहब-भो | तुम हमको वेवकृष्त बनाता है ?

यह बात अभि-शिखा की माँति ज्यों ही साहब के मस्तिष्क में घुसी, उनके मिजाज का पारावार उबाल के दर्ज तक पहुँच गया। किसी हिन्दुस्तानी की इतनी मज़ाल कि उन्हें वेवक्फ़ बनाये। वह, जो हिन्दुस्तान के बादशाह हैं, जिनके पास बड़े-बड़े तालुकेदार सलाम करने आते हैं, जिनके नोकरों को बड़े-बड़े रईस निजराना देते हैं, उन्ही को कोई बेवक्फ़ बनाये। उसके लिए यह असह्य था। रूळ उठाकर दौड़ा।

लेकिन मिस्टर सेट भी मज़बूत आदमी थे। यों वह हर तरह की ख़ुशामद किया करते थे; लेकिन यह अपमान स्वीकार न कर सके। उन्होंने रूल को तो हाथ पर लिया और एक डग आगे बढ़कर ऐसा घूँसा साहब के मुँह पर रसीद किया कि साहब की ऑखों के सामने, अँधेरा छा गया। वह इस मुष्टिप्रहार के लिए तैयार न थे। उन्हें कई बार इसका अनुभव हा चुका था कि नेटिव बहुत शान्त, दब्बू और गामखोर होता है। विशेषकर साहबों के सामने ता उसकी ख़बान तक नहीं खुलती। कुर्सी पर बैठकर नाक का खून पेछिने लगा। फिर मिस्टर सेट से उलझने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी; मगर दिल में सीच रहा था, इसे कैसे नीचा दिखाऊँ।

मिस्टर सेठ भी अपने कमरे में आकर इस परिस्थित पर विचार करने लगे।
उन्हें विलक्ष खेद न था, बिल्क वह अपने साहस पर प्रसन्न थे। इसकी बदमाशी
तो देखों कि मुझ पर रूल चला दिया। जितना दबता था, उतना ही दबाये जाता
था। मेम पारों को लिये घूमा करती है, उससे बोलने की हिम्मत नहीं पहाती।
मुझसे शेर बन गया। अब दौड़ेगा कमिश्नर के पास। मुझे बरखास्त कराये बगैर
न छोड़ेगा। यह सब कुछ गोदावरी के कारण हो रहा है। बेइ जाती तो हो ही
गवी। अब रोटियों को भी मुहताज होना पड़ा। मुझसे तो कोई पूछेगा भी नहीं,
बरखास्तानी का परवाना आ जायगा। अपील कहाँ होगी ? सेकेंटरी हैं हिन्तुस्तानी;
मगर अँगरेज़ों से भी ज्यादा अँगरेज़। होम मेम्बर भी हिन्दुस्तानी हैं; मगर

अॅगरेज़ों के गुलाम। गोदावरी के चन्दे का हाल मुनते ही उन्हें जूड़ी चढ़ आंयेगी। न्याय की किसी से आज्ञा नहीं। अब यहाँ से निकल जाने में ही कुराल है।

उन्होंने तुरन्त एक इस्तीफा लिखा और साहब के पास भेज दिया। साहब ने उस पर लिख दिया, 'बरखास्त'।

### ( 4 )

दोपहर को जब मिस्टर सेठ मुँह लटकाये हुए घर पहुँचे, जो गोदावरी ने पूछा—आज जल्दी कैसे आ गये ?

मिस्टर सेठ दहकती हुई आखों से देखकर बोले--जिस बात पर लगी थीं, वह हो गयी। अब रोओ, सिर पर हाथ रखके!

गोदावरी-वात क्या हुई, कुछ कहो भी ता ?

सेठ—बात क्या हुई, उसने ऑखें दिखायी। मैंने चाँटा जमाया और इस्तीका देकर चला आया।

गोदावरी-इस्तीफ़ा देने की क्या जल्दी थी ?

सेठ-और क्या सिर के बाल नुचवाता ? तुम्हारी यही हाल है, तो आज नहीं कल अलग होना ही पड़ता।

गोदावरी—खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ। आज ते तुम भी कॉंग्रेस में शरीक हो जाओ।

सेठ ने ओठ चयाकर कहा—लजाओगी तो नहीं, अपर से घाव पर नमक छिड़कती हो।

गोदावरी—लजाऊँ क्या, मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारी वेड़ियाँ कट गयीं। सेट—आखिर कुछ सोचा है, काम कैसे चलेगा ?

गोदावरी—सब सोच लिया है, मैं चलाकर दिखा दूँगी। हॉ, मैं जो कुछ कहूँ, वह तुम किये जाना। अब तक मैं तुम्हारे इशारो पर चलती थी, अब से तुम मेरे इशारों पर चलना। मैं तुमसे किसी बात की शिकायत न करती थी, तुम जो कुछ खिलाते थे, खाती थी, जो कुछ पहनाते थे, पहनती थी। महल में रखते महल में रहती। झोंपड़ी में रखते, झोंपड़ी में रहती। उसी तरह तुम भी रहना। जो काम करने को कहूँ, वह करना। फिर देखूँ, कैसे काम नहीं चलता। बड़प्पन सूट-बूट और ठाट-बाट में नहीं है। जिसकी आत्मा पवित्र हो, वही ऊँचा है। आज तक तुम मेरे पित थे, आज से मैं तुम्हारी पित हूँ। सेठजी उसकी आर स्नेह की ऑखों से देखकर हुए पहे।

### लांछन

अगर ससार में कोई ऐसा प्राणी होता, जिसकी आँखें लोगों के हृदयों के भीतर घुत सकतीं, तो ऐसे बहुत कम स्त्री या पुरुष होगे, जो उसके सामने सीधी ऑंखें करके ताक सकते। महिला-आश्रम की जूगनू नाई के विएय में लोगो की धारणा कुछ ऐसी ही हो गयी थी। वह वेपढी-लिखी, गरीब, बूढी औरत थी। देखने में बड़ी सरल, बड़ी हँसमुख ; लेकिन जैसे किसी चतुर पूफ़-रीडर की निगाइ गलतियों ही पर जा पड़ती हैं, उसी तरह उसकी आँखें भी बुराइयों ही पर पहुँच जाती थीं। शहर में ऐसी कोई महिला न थी, जिसके विषय में दो-चार छुकी-छिपी बाते उसे न मालूम हों। उसका ठिगना स्थूल शरीर, सिर के खिचड़ी बाल, गोल मुँह, फूले-फूले गाल, छोटी-छोटी आँखें उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर परदा-सा डाले रहती थी; लेकिन जब वह किसी की कुत्सा करने लगती, तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, ऑखे फैल जाती और कंठ-स्वर कर्करा हो जाता। उसकी चाल में बिलियो का-सा संयम था। दवे पॉव घीरे घीरे चलती ; पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तैयार हो जाती थी। उसका काम था, महिला-आश्रम में महिलाओं की सेवा-टहल करना; पर महिलाएँ उसकी सरत से काँपती थीं । उसका ऐसा आतं » था कि ज्योंही वह कमरे में कदम रखती, ओठो पर खेलती हुई हॅसी, जैसे रो पड़ती थी। चहकनेवाली आवाजें, जैसे बुझ जाती थीं, मानो उसके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आते हों। पिछले रहस्य। कीन है, जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंड के समान कठवरी में बन्द करके न रखना चाहता हो। धनियों की चोरों के भय से निद्रा नहीं आती, मानियों को उसी भाँति मान की रक्षा करनी पड़ती है। वह जंतु, जो पहले कीट के समान अल्पाकार रहा होगा, दिनों के साथ दीर्घ और समल होता जाता है, यहाँ तक कि हम उसकी याद ही से काँप उठते हैं। और अपने ही कारनामों की बात होती, तो अधिकांश देवियाँ जूगन् को दुस्कारतीं; पर यहाँ तो मैंके और ससुराल, निनहाल और ददियाल, फुफियाल और मौसियाल, चारों ओर की रक्षा करनी थी और जिस किले में इतने द्वार हों, उसकी रक्षा कीन कर सकता है। वहाँ तो हमला करनेवाले के सामने मस्तक झुकाने में ही कुशल है। जुगन् के दिल में हजारों मुरदे गड़े पड़े थे और वह जरूरत गड़ने पर उन्हें उखाइ दियां करती थी। जहाँ किसी महिला ने दून की ली या शान दिखायी, वहीं जुग्नू की त्योरियाँ बदलीं। उसकी एक बड़ी निगाह अच्छे-अच्छों को दहला देती थी, गगर यह बात न थी कि स्त्रियाँ उससे न मिलतीं और न उसका सादर-सरकार करतीं। अपने पड़ोसियों की निन्दा सनातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रही है और जुगनू के पास इसका काकी सामान था।

#### ( 7)

नगर में इंदुमती-महिला पाठशाला नाम का एक लड़िक्यों का हाई रफ़ूल था। हाल में मिस खुरशेद उसकी हैड मिस्ट्रेस होकर आयी थीं। शहर में महिलाओं को दूसरा क्रव न था। मिस खुरशेद एक दिन आश्रम में आयीं। ऐसे ऊँचे दर्जे की शिक्षा पायी हुई आश्रम में कोई देवी न थीं। उनकी बड़ी शाव-मगत हुई। पहले ही दिन माल्म हो गया कि मिस खुरशेद के आने से आश्रम में एक नये जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोलकर हरेक से मिलीं, कुछ ऐसी दिलचस्य बात की कि सभी देवियाँ मुम्ब हो गयीं। गाने में भी चतुर थीं। व्याख्यान भी खूब देती थीं और अभिनय-कला में तो उन्होंने, लंदन में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण-सम्मना देवी का आना आश्रम का रागिगय था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गात, मद-भरी आँखें, नये फैशन के कटे हुए केश, एक-एक अंग साँचे में ढला हुआ, मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा न बन सकती थी।

चलते समय मिस ख़ुरहोद ने मिसेन टंडन को, जो आश्रम की, प्रधान थी,, एकान्त में बुलाकर पूछा—वह बुढ़िया कीन है,?

जुगन् कई बार कमरे में आकर मिस खुरशेद की अन्वेषण की आँखों से देख चुकी थी, मानो कोई शह सवार किसी नयी घोड़ी को देख रहा हो।

मिसेन टंडन ने मुसिकराकर कहा—यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नीकर है। कोई काम हो तो गुळाऊँ ? मिस खुरशेंद्र ने धन्यवाद देकर कहा—र्जा नहीं, कोई विशेष काम नहीं है। मुझे चालवाज माल्यम होती है। यह भी देख रही हूँ कि यहाँ की वह सेविका नहीं, स्वामिनी है। मिसेज टण्डन तो जुगनू से जली बैठी ही थीं। इनके वैषव्य को लांछित करने के लिए, वह इन्हें सदासोहागिन कहा करती थी। मिस खुरशेद से उसकी जितनी बुराई हो सकी, वह की, और उससे सचेत रहने का आदेश दिया।

मिस खुरशेद ने गंभीर होकर कहा—तब तो भयंकर स्त्री है। जभी सब देवियाँ इससे काँगती हैं। आप इसे निकाळ क्यों नहीं देतीं। ऐसी चुड़ैळ को एक भी दिन न रखना चाहिए!

मि॰टण्डन ने अपनी मजबूरी जतायी—निकाल कैसे दूँ। जिंदा रहना मुश्किल • हो जाय। हमारा भाग्य उसकी मुद्धी में है। आपको दा-चार दिन में उसके जोहर खुळेंगे। मैं तो डरती हूं, कही आप भी उसके पने में न फॅस जाय। उसके सामने भूलकर भी किसी पुरुष से बातें न की जिए गा। इसके गोयंदे न-जाने कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। नौकरों से मिलकर भेद यह ले, डाकियों से मिलकर चिद्वियाँ यह देखें, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल यह पूछे। इस रॉड को तो खुक्तिया पुलिस में जाना चाहिए था। यहाँ न जाने क्यों आ मरी।

मिस खुरशेद चिन्तित हो गयीं, मानो इस समस्या को इल करने की फिक में हों। एक क्षण बाद बोलीं—अच्छा मैं इसे ठीक करूँ गी, अगर निकाल न दूँ, तो कहना।

मि० टण्डन—निकाल देने ही से क्या होगा ? उसकी ज़बान तो न बन्द होगी। तब तो वह और भी निडर होकर कीचड़ फेंकेगी।

मिस खुरशेद ने निश्चित स्वर में कहा—मै उसकी जवान भी बन्दकर दूंगी बहन | आप देख लीजिएगा। टके की औरत यहाँ बादशाहत कर रही है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती।

वह चली गयीं तो मिसेज़ टण्डन ने जुगनू को बुलाकर कहा-इस नयी मिस साहब को देखा। यहाँ पिंसपल हैं।

जुगन् ने द्वेष से भरे हुए स्वर में कहा—आप देखें। मैं ऐसी सैकड़ी छोकरियाँ देख चुकी हूं। ऑखो का पानी जैसे मर गया हो।

मि॰ टण्डन-धीरे से बोलो । तुम्हें कचा ही खा जायँगी । उनसे डरती

रहना। कह गयी हैं, मैं इसे ठीक करके छोड़ूँगी। मैंने सोवा, तुम्हें चेता दूँ। ऐसा न हा, उनके सामने कुछ ऐसी-वैसी वार्त कह बैठी।

जुगन् ने मानो तलवार खींच कर कहा — मुझे चेताने का फाम नहीं, उन्हें चेता दीजिएगा। यहाँ का आना न वन्द कर दूँ, तो अपने बाप की नहीं। वह घ्म कर दुनिया देख आई हैं, तो यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी हूँ।

मिसेज टण्डन ने पीठ ठोंकी—मैंने समझा दिया माई, आगे तुम आनो,

तुम्हारा काम जाने ।

जुगनू—आप चुपचाप देखती जाइये। कैसा तिगनी का नाच नचाती हूँ। इसने अप तक ब्याह नहीं किया ? उमिर तो तीस के लगभग होगी।

मिसेज टण्डन ने रहा जमाया—कहती हैं, मैं शादी करना ही नहीं चाहती किसी पुरुष के हाथ क्यो अपनी आज़ादी बेचूँ।

जुगन् ने आँखें नचा कर कहा—कोई पूछता ही न होगा। ऐसी बहुतन्सी क्वारियाँ देख चुकी हूँ। सत्तर चूहे खाकर, बिछी चली हज को। और कई लेडियाँ आ गर्यों, बात का सिलसिला बन्द हो गया।

R

दूसरे दिन सबेरे जुगनू मिस खुरहोद के बँगले पर पहुँची। मिस खुरहोद हवा खाने गई हुई थीं। खानसामा ने पूछा—कहाँ से आती हो ?

जुगनू—यहीं रहती हूँ वेटा ! मेम साहब कहाँ से आई हैं, तुम तो इनके प्राने नौकर होगे ?

खान - नागपुर से आई हैं। मेरा घर भी वहीं हैं। दस साल से इनके साथ हैं।

जुगन् — िकसी ऊँचे खानदान की होंगी। वह तो रग-ढंग से ही माल्स्म होता है।

खान ॰ — खानदान तो कुछ ऐसा के चा नहीं है; हाँ, तकदीर की अच्छी हैं। इनकी माँ अभी तक मिशन में ३०) पाती हैं। यह पढ़ने में तेज़ थीं, वजीफा मिल गया, विलायत चली गयीं, बस तकदीर खुल गयी। अब तो अपनी माँ को खुलाने वाली है; लेकिन वह बुढ़िया शायद ही आये। यह गिरजे विरजे नहीं जातीं, इससे दोनों में पटती नहीं।

जुगनू-मिनाज़ पी तेज माल्म होती हैं।

खान० -- नहीं, थी तो बहुत नेक हैं; हाँ, गिरजे नहीं जातीं। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो ? करना चाहो, तो कर लो, एक आया रखना चाहती हैं।

जुगन्—नहीं वेटा, मैं अब क्या नौकरी करूँगी। इस बॅगले में पहले जो मेम साहब रहती थीं, वह मुझ पर बड़ी निगाह रखती थीं। मैंने समझा चल्रूं,, नहीं मेम साहब को आशीरबाद दें आऊँ।

खानसामा—यह आशीरवाद लेने वाली मेम साहब नहीं हैं। ऐसो से बहुत चिढ़ती हैं। मॅगता आया और उसे डाँट बताई। कहती हैं, बिना काम किये किसी को जिन्दा रहने का हक्ष नहीं है। मला चाहती हो, तो चुपके से राह लो।

जुगन्—तो यह कहो, इनका कोई धरम-करम नहीं है। फिर भला गरीबी। पर क्यों दया करने लगीं।

जुगन् को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफ़ी सामान मिल गया— 'नीचे खानदान की हैं। माँ से नहीं पटती, धर्म से विमुख हैं।' पहले धावे में इतनी सफलता कुछ कम न थी। चलते-चलते खानसामा से इतना और पूछा—इनके साहब क्या करते हैं ? खानसामा ने मुसकिराकर कहा—इनकी. तो अभी शादी ही नहीं हुई ! साहब कहाँ से होगे।

जुगन् ने बनावटी आश्चर्य से कहा—अरे! अब तक ब्याह ही नहीं हुआ! हमारे यहाँ तो दुनिया हुँसने लगे।

खान • — अपना-अपना रिवाज़ है। इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्रभर ब्याह नहीं करती।

जुगन् ने मार्मिक भाव से कहा—ऐसी क्वारियों को मैं भी बहुत देख चुकी। हमारी विरादरी में कोई इस तना रहे; तो धुड़ी-धुड़ी हो जाय। सुदा इनके-यहाँ जो जी में आये करो, कोई नहीं पूछता।

इतने में मिस खुरशेद आ पहुँची। गुळाबी जाड़ा पड़ने लगा था। मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवर कोट पहने हुए थीं। एक हाथ में छतरी थी, दूसरे में छोटे कुत्ते की जंजीर। प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम ने क्योलो को ताजा और सुर्ख कर दिया था। जुगनू ने झककर सलाम किया; पर उन्होंने उसे देखकर भी न देखा। अन्दर जाते ही खानसामा को बुलाकर पूछा-यह औरत क्या करने आयी हैं ?

खानसामा ने जूते का फ़ीता खोळते हुए कहा—भिखारिन है हुजूर । पर औरत समझदार है। मैंने कहा यहाँ नौकरी करेगी, तो राजी नहीं हुई। पूछने लगी, इनके साहब क्या करते हैं। जब मैंने बता दिया, तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ और होना ही चाहिए। हिन्दुओं में तो दुध-मुँहे बालकों तक का विवाह हो जाता है।

मिस खुरशेद ने जाँच की—और क्या कहती थी ? 'और तो कोई बात नहीं हुजूर ।' 'अच्छा उसे मेरे पास भेज दो ।'

### (8)

जुगनू ने ज्यों ही कमरे में कदम रखा, मिस खुरशेद ने कुरसी से उठकर स्वागत किया—आइए माजी ! मैं जरा सैर करने चली गयी थी। आपके आश्रम में तो सब कुशल है ! जुगनू एक कुरसी का तिक्या पकड़कर खड़ी-खड़ी बोली—सब कुशल है मिस साहब ! मैंने कहा आपको आसिरवाद दे आऊँ। मैं आपकी चेरी हूं। जब कोई काम पड़े, मुझे याद की जिएगा। यहाँ अकेले तो हुजूर को अंच्छा न लगता होगा।

मिस॰—मुझे अपने स्कूछ की लड़िकयों के साथ बड़ा भानन्द मिलता है, चे सब मेरी ही लड़िकयाँ हैं।

जुगनू ने मातृ-भाव से सिर हिलाकर कहा—यह ठीक है मिस साहब ; पर अपना अपना ही है। दूसरा अपना हो जाय, तो अपनों के लिए कोई क्यों रोये।

सहसा एक सुन्दर सजीला युवक रेशमी एर धारण किये, जूते चरमर करता हुआ अन्दर आया। मिस खुरशेद ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उसका अभिवादन। किया, मानो जामे में फूली न समाती हों। जुगन् उसे देखकर कोने में दबक गयी।

मिस खुरशेद ने युवक से गले मिलकर कहा—प्यारे, मैं कबसे तुम्हारी राह. देख रही हूँ। ( जुगनू से ) माजी, आप जायँ, फिर कभी आना। यह हमारे परम-मित्र विलियम, किंग हैं। हम और यह बहुत दिनी। तक साथ-साथ पढ़े हैं। जुगन् चुनके से निकलकर बाहर आयी। खानसामा खड़ा था। पूछा—यह छौंडा कौन है ?

खानसामा ने सिर हिलाया—मैंने इसे आज ही देखा है। शायद अब क्वारेपन से जी जया। अच्छा तरहदार जवान है।

जुगनू—दोनों इस तरह टूटकर गले मिले हैं कि मैं तो लाज के मारे गड़ गयी। ऐसी चूमा-चाटी तो जोरू-ख़सम में भी नहीं होती। दोनो लिपट गये। लौंडा तो सुझे देखकर कुछ झिझकता था; पर तुम्हारी मिस साहब तो जैसे मतवाली हो गयी थीं।

खानसामा ने मानो अमंगल के आभास से कहा—मुझे तो कुछ बेढब मामला नजर आता है।

जुगन् तो यहाँ से सीधे मिलेज़ टण्डन के घर पहुँची । इघर मिस खुरशेद और युवक में वातें होने लगीं।

मि० खुरशेद ने कहकहा मारकर कहा-तुमने अपना पार्ट खूब खेळा छीछा, बुढ़िया सचसुच चौधिया गयी !

लीला-मैं ता डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भाँप न जाय।

मि॰ खुरशेद — मुझे विश्वास था, वह आज जरूर आयेगी। मैने दूर ही से उसे बरामदे में देखा ओर तुम्हें सूचना दी। आज आश्रम में बढ़े मजे रहेंगे। जी चाहता है, महिलाओं भी कनफुसिकयाँ सुनूँ। देख लेना समा उसकी बातों पर विश्वास करेंगी।

ळीळा-तुम भी तो जान-बूझकर दलदल में पॉव रख रही हो।

मि० खुरशेद—मुझे अभिनय में मज़ा आता है बहन | ज़रा दिल्लगी रहेगी। खुढ़िया ने बढ़ा जुटम कर रखा है। ज़रा उसे समक देना चाहती हूँ । कल तुम हसी वक्त इसी ठाट से फिर आ ज़ाना। खुढ़िया कल फिर आयेगी। उसके पेट में पानी न हज़म होगा। नहीं ऐसा क्यो। जिस वक्त वह आयेगी, मैं तुम्हें खबर दूंगी। बस, तुम छुँखा बनी हुई पहुँच जाना।

आश्रमः में उस दिन जुगन् को दम मारने की फुर्तत न मिली। उसने सारा बृत्तान्त मिसेज टण्डन से कहा। मिसेज टण्डन दौड़ी हुई आश्रम पहुँची और अन्य महिल ओको खबर सुनायी। जुगन् उसकी तस्दीक करने के लिए बुलायी: गयी। जो महिला आती, वह जुगतू के मुँह से यह कथा मुनती। हरेक रिहर्सल में कुछ-कुछ रंग और चढ़ जाता। यहाँ तक कि दोपहर होते-होते सारे शहर के सम्य-समाज में यह खबर गूँज उठी।

एक देवी ने पूछा-यह युवक है कौन ?

मि॰ टण्डन—सुना तो, उसके साथ का पढ़ा हुआ है। दोनों में पहले से कुछ बातचीत रही होगी। वहां तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गयी, यह कॉरी कैसे बैठी है। अब कलई खुली।

जुगनू - और कुछ हो या न हो, जवान तो बाँका है।

मि॰ टंडन-यह हमारी विद्वान् बहनों का हाल है।

जुगन् — मैं तो उनकी सरत देखते ही ताड़ गयी थी। धूप में बाल नहीं सुफेद किये हैं।

मि॰ टण्डन-कल फिर जाना।

जुगन्—कल नहीं, मैं आज रात ही को जाऊँगी। लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना ज़रूरी था। मिसेज़ टण्डन ने आश्रम के लिए एक किताय मँगवा मेजी। रात को नौ बजे जुगन् मि॰ खुरशेंद के बॅगले पर जा पहूँची। संयोग से लीलावती उस वक्त मौजूद थी। बोली—यह बुढ़िया तो बेतरह पीछे पड़ गयी।

मि० खुरशे द-मैंने तो तुमसे कहा था, उसके पेट में पानी न पचेगा। तुम जाकर रूप भर आओ। तब तक इसे मैं बातों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह शंट-सट बकना शुरू करना। मुझे भगा ले जाने का प्रस्ताव भी करना। बस थीं बन जाना, जैसे अपने होश में नहीं हो।

लीला मिशन में डाक्टर थी। उसका बँगला भी पास ही था। वह चली गयी, तो मि॰ खुरशेंद ने जुगनू को बुलाया।

जुगन् ने एक पुरजा उसकी देकर कहा—िमसेज टण्डन ने यह किताब माँगी है। मुझे आने में देर हो गयी। मैं इस वक्त आपको कष्ट न देती; पर संवेरे ही वह मुझसे माँगोंगी। हज़ारों रुपये महीने की आमदनी है मिस साहब; मगर एक-एक कौड़ी दाॅत से पकड़ती हैं। इनके द्वार, पर भिखारी को भीख तक नहीं मिलती।

भि॰ खुरशेद ने पुरजा देखकर कहा—इस बक्त तो यह किताब नहीं मिळ सकती, सुबह ले जाना। तुमसे कुछ बातें करनी हैं। बैठो, मैं अभी आती हूं।

यह परदा उठाकर पीछे के कमरे में चली गयी और वहाँ से कोई पन्द्रह मिनट में एक सुन्दर रेशमी साड़ी पहने, इन में बसी हुई, मुँह पर पाउडर लगाये निकली। जुगनू ने उसे ऑखें फाड़कर देखा। ओह । यह श्रंगार ! शायद इस समय वह लौंडा आनेवाला होगा; तभी यह तैयारियाँ हैं । नहीं साने के समय क्वाँरियों के बनाव-स्वार की क्या जरूरत। जुगनू की नीति में स्त्रियों के श्रंगार का केवल एक उद्देश्य था, पित को छुमाना। इसिल्ये सोहागिनों के सिवा, श्रंगार और सभी के लिए वार्जत था। अभी खुरशेद कुरसी पर बैठने भी न पाई थीं, कि जूनों का चरमर सुनाई दिया और एक क्षण में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा। उसकी ऑखें चढ़ी हुई मालूम होती थी और कपड़ो से शराब की गन्ध आ रही थी। उसने बेघड़क मिस खुरशेद को छाती से लगा लिया और बार-बार उसके कपोलों का चुम्बन लेने लगा।

मिस खुरशेद ने अपने को उसके कर-पाश से छुड़ाने की चेष्ठा करके कहा— चलो हटो, शराब पीकर आये हो।

किंग ने उसे और चिमटाकर कहा—आज तुम्हें भी पिलार्जिंगा प्रिय! तुमको पीना होगा। फिर हम दोनो लिपटकर सोयेंगे। नशे में प्रेम कितना सजीव हो जाता है, इसकी परीक्षा कर लो।

मिस खुरशेद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति का उसे संकेत किया कि जुगनू की नजर पड़ जाय। पर किंग नहों में मस्त था। जुगनू की तरफ देखा ही नहीं।

मित खुरहोद ने रोष के साथ अपने को अलग करके कहा—तुम इस वक्त आपे में नहीं हो। इतने उतावले क्यों हुए जाते हो। क्या मैं कहीं मागी जा रही हूं।

किंग—इतने दिनों चोरो की तरफ आया हूं, आजसे मैं खुले खजाने आऊँगा। खुरशेद—तुम तो पागल हो रहे हो। देखते नहीं हो, कमरे में कौन बैठा हुआ है।

किंग ने हकवका कर जुगनू की तरफ देखा और झिझक कर बोला—यह यह बुढ़िया यहाँ कब आई। तुम यहाँ क्यों आई बुढ्दी ! शैतान की बच्ची! यह मेद छने आती है। हम को बदनाम करना चाहती है। मैं तेरा गछा घोट दूँगा। टहर, भागती कहाँ है। तुक्षे ज़िंदा न छोड़ूँगा।

जुगन् गिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पाँव रख कर भागी। उधर कमरे से कहकहे उठ-उठ कर छत को हिलाने लगे।

जुगन् उसी वक्त मिसेज टण्डन के घर पहुँची। उसके पेट में बुल्बुले उठ रहे थे; पर मिसेज टण्डन सा गयी थी। वहाँ से निरास होकर उसने कई दूसरों के घर्ग की कुण्डी खटखटाई। पर कोई द्वार न खुला और दुखिया को सारी रात इस तरह काटनी पड़ां, मानो कोई रोता हुआ बचा गोद में हो। प्रातःकाल वह धाश्रम में जा कूदी। काई आध घण्टे में मिसेज टण्डन भी आई। उन्हें देखकर उमने सुँह फेर लिया।

मि । टण्डन ने पूछा — रात क्या तुम घर गयी थी ? इस वक्त मुझले महाराज ने कहा।

जुगन् ने विरक्त भाव से कहा—प्यासा ही तो कुँए के पास जाता है। कुओं थोडे ही प्यासे के पास आता है। मुझे आग में झोंक कर आप दूर हट गयीं। नगवान् ने रक्षा की, नहीं कल जान ही गयी थी।

मि॰ टण्डन ने उत्पुकता से कहा — क्यों, हुआ क्या, कुछ कही तो, मुझे तुमने जगा क्यों न लिया। तुम तो जानती हो, मेरी आदत सबेरे सो जाने की है।

'महाराज ने घर में घुसने ही न दिया | बगा कैसे छेती । आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वह वहाँ गर्या है, तो आती होगी । घड़ी भर बाद सोतीं, तो क्या निगड़ जाता । पर आपको किसी की क्या परवाह !?

'तो क्या हुआ, मिस खुरशेद मारने दौड़ीं ?'

'वह नहीं मारने दोड़ीं, उनका वह खसम है, वह मारने दौड़ा। लाल आँखें निकाले आया और मुझसे कहा — निकल जा। जब तक निकलूँ -निकलूँ, तब तक हंग्र खींच कर दोड़ ही तो पड़ा। मैं सिर पर पाँव रख कर न भागती, तो चमड़ी उवेड़ डालता। और वह राँड़ बैठी तमाशा देखती रहीं। दोनों में पहले से सधी-वदी थी। ऐसी कुलटाओं का मुँह देखना पाप है। वेश्या भी इतनी निर्लक्ष न होगी।

ज्ञरा देर में और देवियाँ आ पहुँचीं। यह बृत्तान्त सुनने के लिए सभी उत्सुक

हो रही थीं। जुगनू की कैंची अविश्वान्त रूप से चलती रही। महिलाओं को इस वृत्तान्त में इतना आनन्द भा रहा था कि कुछ न पूछो। एक-एक बात को खोद-खोद कर पूछती थीं। घर के काम-धन्धे भूल गये, खाने-पीने की भी सुधि न रही। और एक वार सुनकर ही उनकी तृिस न होती थी। बार-बार वही कथा नये आनन्द से सुनतो थीं।

मिसेज टण्डन ने अन्त में कहा—इस आश्रम में ऐसी महिलाओं को लाना अनुचित है। आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें।

मिसेज पंड्या ने समर्थन किया—हम आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते।मैं तो कहती हूं, ऐसी ओरत किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने के योग्य नहीं।

मिसेज़ बॉगड़ा ने फ़रमाया — जुगनू बाई ने ठीक कहा था। ऐसी औरत का सुँह देखना भो पाप है। उससे साफ़ कह देना चाहिए, आप यहाँ तक्षरीफ़ न लायें।

अभी यह खिचड़ी पक ही रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी। महिलाओं ने सिर उठा-उठाकर देखा, गाड़ी में मिस ख़ुरहोद और विलियम किंग बैठे हुए थे।

जुगन् ने हाथ फैलाकर हाथ से इशारा किया—यही लौडा है ! महिलाओं का सम्पूर्ण समूह चिक के सामने आने के लिए विकल हो गया।

मिस ,खुरशेद ने मंटर से उतरकर हुड बन्द कर दिया और आश्रम के द्वार की ओर चलीं। महिलाएँ भाग-भागकर अपनी-अपनी जगह आ बैठीं।

मिस खुरहोद ने कमरे में कदम रखा। किसी ने स्वागत न किया। मिस खुरहोद ने खुगनू की ओर निस्संकोच आँखों से देखकर मुसकिराते हुए कहा—कहिए बाईजी, रात आपको चोट तो नहीं आयी।

जुगन् ने बहुतेरी दीदा-दिलेर स्त्रियाँ देखी थीं; पर इस ढिठाई ने उसे चित्रत फर दिया। चोर हाथ में चोरी का माछ छिये, साह को छलकार रहा था।

जुगन् ने ऐ ठकर कहा —जी न भरा हो, तो अब पिठवा दो। सामने ही तो हैं। मिस ख़ुरहोद —वह इस वक्त तुमसे अपना अपराध क्षमा कराने आये हैं। रात वह नहीं में थे। जुगन् ने मिसेज़ रण्डन की ओर देखकर कहा—और आप भी तो कुछ कम नहीं मं नहीं थीं।

मिस खुरशेद ने व्यंग समझकर कहा—मैंने आज तक कभी नहीं पी, मुझ पर झुठा इलजाम मत लगाओ।

जुगन् ने लाठी मारी—शराब से भी बड़े नशे की चीज़ है कोई, वह उसी का नशा होगा। उन महाशय का परदे में क्यो ढँक दिया। देवियाँ भी तो उनकी सहत देखतीं।

मिस .बुरशेद ने शरारत की—सूरत तो उनकी लाख दो लाख में एक है। मिसेज़ टण्डन ने आशंकित होकर कहा—नहीं, उन्हें यहाँ लाने की कोई ,जरूरत नहीं। आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते।

मिस ,खुररोद ने आग्रह किया-सुआमले को साफ करने के लिए उनका आप लंगों के सामने आना ज़रूरी है। एकतरफ़ी फैसला आप क्यों करती हैं।

मिसेज़ टण्डन ने टालने के लिए कहा—यहाँ कोई मुकदमा थोड़े ही पेश है।

मिस .खुरशेद — वाह ! मेरी इजत में बट्टा लगा जा रहा है। और आप कहती हैं — कोई मुक़दमा नहीं है। मिस्टर किंग आयेंगे और आपको उनका बयान सुनना होगा।

मिसेज टण्डन को छोड़कर और सभी महिलाएँ किंग को देखने के लिए उत्सुक थीं। किसी ने विरोध न किया।

मिस .खुरहोद ने द्वार पर आकर ऊँची आवाज से कहा-तुम ,जरा यहाँ चले आओ।

हूड खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुसिकराती हुई निकल आईं। बाश्रम में सन्नाटा छा गया। देवियाँ विस्मित आँखो से लीलावती को देखने लगी।

जुगन् ने ऑखें चमकाकर कहा—उन्हें कहाँ छिपा दिया आपने ? मिस . जुररोद — छू मन्तर से उड़ गये। जाकर गाड़ी देख छो। जुगन् छपककर गाड़ी के पास गयी और . खून देख-भाछकर मुँह छटकाये हुए छोटी।

मिस खुरशेद ने पूछा-क्या हुआ, मिला कोई ?

जुगन् में यह तिरिया-चरित्तर क्या जान्। ( लीलावती को ग़ीर से देखकर ) और मरदो को साड़ी पहनाकर आँखों में धूल झोक रही हो। यही सो हैं, वह रातवाले साहब।

मिस ,खुरशेद — ,खूब पहचानती हो १ जुगन — हाँ-हाँ, क्या अन्धी हूं।

मिसेज़ टण्डन—क्या पागलो-सी बातें करती हो जुगनू, यह तो डाक्टर छीळावती हैं।

जुगन् — ( उँगली चमकाकर ) चिलए-चिलए, लीलावती हैं। साझी पहन कर औरत बनते लाज नहीं आती। तुम रात को नहीं इनके घर थे ?

लीलावती ने विनोद-भाव से कहा—मैं कब इनकार कर रही हूँ। इस वक्त खीलावती हूँ। रात को विलियम किंग बन जाती हूँ। इसमें बात ही क्या है ?

देवियों को अब यथार्थ की लालिमा दिखायी दी। चारो तरफ कहकहे पड़ने लगे। काई तालियाँ बजाती थी, काई डाक्टर लीलावती की गरदन से लियटी जाती थी, काई मिस खुरहोद की पीठ पर थपिकयाँ देती थी। कई मिनट तक हु-हा मचा रहा। जुगन् का मुँह उस लालिमा में बिलकुल जरा-सा निकल आया। ज्ञान बन्द हो गयी। ऐसा चरका उसने कभी न खाया था। इतनी ज्ञाल कभी न हुई थी।

मिसेझ मेहरा ने डाँट बतायी—अब बोलो दाई, लगी मुँह में कालिख कि नहीं ?

मिसेज़ बॉगड़ा-इसी तरह यह सबको बदनाम करती है।

लीलावती—आप लोग भी तो जो यह कहती है, उसपर विश्वास कर लेती हैं। इस हरवोंग में जुगनू को किसी ने जाते न देखा। अपने सिर पर यह तूफ़ान उठते देखकर, उसे जुगके से सरक जाने ही में अपनी कुशल मालूम हुई। पीछे के द्वार से निकली और गलियो-गलियो भागी।

मिस ,खुरशेद ने कहा—ज़रा उससे पूछो, मेरे पीछे क्यो पड़ गयी थी ! मिसेज़ टण्डन ने पुकारा; पर जुगनू कहाँ! तलाश होने लगी। जुगनू गायत्र! उस दिन से शहर में फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में यह मुआमला आज भी उल्लेख और मनोरंजनका विषय बना हुआ है।

## ठाकुर का कुआँ

जोखू ने लोटा मुँह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आयी। गंगी से बोला—यह कैसा पानी है ! मारे बास के पिया नहीं जाता। गला स्ंखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाये देती है !

गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआँ दूर था, बार-बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लायी, तो उसमें बू बिलकुल न थी; आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया, तो सचमुच बदबू थी। जला कोई जानबर कुएँ में गिरकर मर गया होगा; मगर दूसरा पानी आये कहाँ से?

ठाकुर के कुए पर कीन चढ़ने देगा १ दूर ही से लोग डाँट बतायेंगे। साहू का कुओं गाँव के उस सिरे पर है; परन्तु वहाँ भी कीन पानी भरने देगा? वौथा कुओं गाँव में है नहीं।

जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोळा—अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। छा, थोड़ा पानी नाक बन्द करके पी दूं।

गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जायगी—इतना जानती थी; परन्तु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली—यह पानी कैसे पियोगे ? न-जाने कौन जानवर मरा है। कुए से मैं दूसरा पानी लाये देती हूं।

जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा—दूसरा पानी कहाँ से लायेगी !
'ठाकुर और साहू के दो कुएँ तो हैं। क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे ?,
'हाथ-पॉव तुइवा आयेगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से। बाह्मन देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहूजी एक के पाँच लेंगे। गरीकों कर दर्द कौन समभता है! हम तो मर भी जाते हैं, तो कोई दुआर पर झाँकने नहीं आता। कन्धा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएँ से पानी भरने देंगे ?'

इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती; किन्तु उसने वह कर्ज्दार पानी पीने की न दिया।

### ( ? )

रात के नौ बजे थे। थके-मॉदे मज़दूर तो सो चुके। ठाकुर के दरवाजे पर दस-पाँच वे-फ़िक्ने जमा थे। मैदानी बहादुरी का तां अब ज़माना रहा है न मौक़ा। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक मुकद्दमें में रिज्वत दे दी और साफ़ा निकल गये। कितनी अक्कमन्दी से एक मार्के के मुकद्दमें की नकल ले आये। नाजिर और मोहतिमम, समी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई पचास माँगता, काई सौ। यहाँ वे-पैसे-कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढग चाहिए।

इसी समय गंगी कुएँ से पानी लेने पहुँची।

कुप्ती की बुंधली रोशनी कुएँ पर आ रही थी। गंगी जगत भी आड़ में बैठी मौके का इन्तज़ार करने लगी। इस कुएँ का पानी गाँव पीता है। किसी के लिए रोक नहीं, सिफ़्त ये बदनसीब नहीं भर सकते।

गंगी का विद्रोही दिल रिवाज़ी पार्बदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा—हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊँच हैं ? इसलिए कि ये लोग गलें में तागा डाल देते हैं । यहाँ तो जितने हैं, एक-से-एक छटे हैं । चोरी ये करें, जाल फ़रेब ये करें, झूठे मुकदमें ये करें । अभी इसी टाकुर ने तो उस दिन वेचारे गडेरिये की एक मेह चुरा ली थी और बाद को मारकर ला गया। इन्हीं पंडि तजी के घर में तो बारहो मास जुआ होता है। यही साहूजी तो घी में तेल मिला कर बेचते हैं । काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है। किस बात में हैं हम से ऊँचे । हाँ, मुँह में हम से ऊँचे हैं । हम गली-गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊँचे हैं, हम ऊँचे हैं । कभी गाँव में आ जाती हूं, तो रिस-भरी ऑखों से देखने लगते हैं । जैसे सबकी छाती पर साँप लोटने लगता है; परन्तु धमंड यह कि हम ऊँचे हैं ।

किसी के कुएँ पर आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक्-धक् करने लगी। कहीं देख ले, तो गजब हो जाय! एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्ती उठा लिया और झुक्कर चलती हुई एक वृक्ष के अँधेरे साथे में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे मॅहगू को इतना मारा कि महीनो खून थूकता रहा। इसलिए तो कि उसने वेगार न दी थी। यह लोग कहते हैं कि ऊन्चे हैं !

कुएँ पर दो स्त्रियाँ पानी भरने आयी थीं। इनमें बातें हो रही थीं।

'खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर ভाओ। घडे के लिए पैसे नहीं हैं ?

'हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मरदों को जलन होती है।'

'हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते। वस, हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लाँडियाँ ही तो हैं!'

'लैंडियाँ नहीं तो और क्या हो तुम ? रोटी-कपड़ा नही पाती ? दस-पाँच रुपये भी र्छ न-झपट कर ले ही लती हो । और लौडियाँ कैसी होती हैं ?'

'मत जलाओ, दोदी ! छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम तो किसी दूसरे के घर कर देती, तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एइसान मानता। यहाँ काम करते-करते मर जाओ; पर किसी का मुँह ही नहीं सीधा होता।'

दोनों पानी भर कर चली गयीं, तो गंगी चूझ की छाया से निकली और कुएँ की जगत के पास आयी । वे-फ़िक्रे चले गये थे । ठाकुर भी दरवाजा बन्द करके अन्दर ऑगन में सोने जा रहे थे । गगी ने क्षणिक सुख की साँस ली । किसी तरह मैदान तो साफ़ हुआ । अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ-बूझकर न गया होगा । गंगी दवे पाँव कुएँ की जगत पर चढ़ी । विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था।

उसने रस्ती का फन्दा गले में डाला । दार्थे-वार्थे खोज की दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सूराख करने लग रहा हो । अगर इस समय वह पकड़ ली गयी, तो फिर उसके लिए माफ्री या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं । अन्त में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मज़बूत किया और घड़ा कुएँ में डाल दिया।

घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता । जराभी आवाज न

हुई । गगी ने दो-चार हाथ जल्दी-जल्दी मारे । घड़ा कुएँ के मुँह तक आ पहुँचा । कोई बड़ा शहजोर पहळवान भी इतनी तेजी से उसे न खींच सकता था ।

गंगी झकी कि घडे को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुँह इससे अधिक भयानक न होगा।

गंगी के हाथ से रस्सी छूट गयी। रस्ती के साथ घड़ा घड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में गति की आवार्जे सुनायी देती रहीं।

ठाकुर 'कौन है ?' 'कौन है ?' पुकारते हुए कुएँ की तरफ़ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी।

घर पहुँचकर उसने देखा कि जोखू लोटा मुँह से लगाये वही मैला, गन्दा पानी पी रहा है।

# श्राब की दूकान

काँग्रें स-कमेटी में यह सवाल पेश या— शराब और ताड़ी की दूकानो पर कोन धरना देने जाय ? कमेटी के पचीस मेम्बर सिर छुकाये बैठे थे; पर किसी के सुँह से बात न निकलती थी। मुआमला बड़ा नाजुक था। पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाना, तो ज्यादा मुश्किल बात न थी। पुलिस के कर्म चारी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, क्योंकि अच्छे और बुरे तो सभी जगह होते हैं, लेकिमें पुलिस के अफसर कुछ लोगों को छोड़कर, सम्यता से इतने खाली नहीं होते कि जाति और देश पर जान देनेवालों के साथ दुर्व्यवहार करें; लेकिन नशेबाजों में यह जिम्मेदारी कहाँ ? उनमें तो अधकाश ऐसे लोग होते हैं, जिन्हें घुड़की-धमकी के सिवा और किसी शक्ति के सामने छुकने की आदत नहीं। मार-पीट से नशा हिरन हो सकता है। शांतिवादियों के लिए तो वह दरवाजा बन्द है। तब कौन इस ओखली में सिर दें? कीन पियकड़ों की गालियों खाए ? बहुत सम्भव है कि वे हाथापाई कर बैठें। उनके हाथों पिटना किसे मंजूर हो सकता था? फिर पुलिसवाले भी बैठे तमाशा न देखेंगे। उन्हें और भी मड़काते रहेंगे। पुलिस की शह पाकर ये नशे के बन्दे जो कुछ न कर डालें, वह थोड़ा । इंट का जवाब पत्थर से दें नहीं सकते और इस समुदाय पर विनती का कोई असर नहीं।

एक मेम्बर ने कहा—मेरे विचार में तो इन जातों में पंचायतों को फिर सँभालना चाहिए। इधर हमारी लापरवाही से उनकी पंचायतें निर्जीव हो गयी हैं। इसके सिवा मुझे तो और कोई उपाय नहीं सुझता।

सभापति ने कहा—हाँ, यह एक उपाय है। मैं इसे नोट किये लेता हूँ; पर धरना देना जरूरी है।

दूसरे महाशय बोले--उनके घरों पर जाकर समझाया जाय, तो अच्छा असर होगा।

सभापति ने अपनी चिकनी खोपड़ी सहलाते हुए कहा — यह भी अच्छा उपाय है ; मगर धरने को हम लोग त्याग नहीं सकते। फिर सन्नाटा हो गया।

पिछली कतार में एक देवी भी मौन बैठी हुई थीं। जब कोई मेम्बर बोलता, वह एक नजर उसकी तरफ डालकर फिर सिर झका लेती थीं। कांग्रेस की लेडी मेम्बर थीं। उनके पति महाशय जी० पी० सकसेना कांग्रेस के अच्छे काम करनेवालों में थे। उनका देहान्त हुए तीन साल हो गये थे। मिसेज सकसेना ने इधर एक साल से काग्रेस के कामी में भाग लेना ग्ररू कर दिया था और कांग्रेस कमेटी ने उन्हें अपना मेम्बर चुन लिया था। वह शरीफ घरानों में जाकर स्वदेशी और खहर का प्रचार करती थीं। जब कभी काम्रोत के प्लेटफार्म पर बोलने खड़ी होतीं, तो उनका जोश देखकर ऐसा मालूम हाता था, आकाश में उड़ जाना चाहती हैं। कुन्दन का-सा रंग लाल हो जाता था, बड़ी बड़ी करण ऑखें - जिनमें जल भरा हुआ मालूम होता था-चमकने लगती थीं। बड़ी ख़ुशमिजाज और उसके साथ बला की निर्मीक स्त्री थीं। दबी हुई चिनगारी थीं, जो हवा पाकर दहक उठती है। उनके मामूछी शब्दों में इतना आकर्षण कहाँ से आ जाता था, कह नहीं सकते। कमेटी के कई जवान मेम्बर, जो पहले कांग्रोस में बहुत कम आते थे, अब बिला नागा आने लगे थे। मिसेज सक्सेना कोई भी प्रस्ताव करें, उसका अनुमोदन करनेवालों की कमी न थी। उनकी सादगी, उनका उत्साह, उनकी विनय, मृदु वाणी काम्रेस पर उनका सिका जमाये देती थी। हर आदमी उनकी खातिर सम्मान की सीमा तक करता था: पर उनकी स्वाभाविक नम्रता उन्हें अपने देवी साधनों से पूरा-पूरा फायदा न उठाने देती थी। जब कमरे में आतीं, लोग खडे हो जाते थे; पर वह पिछली सफ से आगे न बढती थीं।

मिसेज़ सकसेना ने प्रधान से पूछा—शराब की दूकानों पर औरतें धरना दे सकती हैं?

सबकी आँखें उनकी ओर उठ गयीं। इस प्रश्न का आश्य सब समझ गये। प्रधान ने कातर स्वर में कहा--महत्माजी ने तो यह काम औरतों ही को सुपुर्द करने पर जोर दिया है; पर...। मिसेज सकसेना ने उन्हें अपना वाक्य पूरा न करने दिया। बोर्ली—तो मुझे इस काम पर भेज दीजिए।

लोगों ने कुत् इल की आँखों से मिसेज़ सकसेना को देखा। यह सुकुमारी,

जिसके कोमल अगो में शायद हवा भी चुमती हो, गन्दों गलियों में, ताड़ी और शराव की दुर्गन्ध-भरी दूकानों के सामने जाने और नशे से पागल आद-मियों की कल्लपित ऑखों और बाहों का सामना करने की कैसे तैयार हो गयी!

एक महाशय ने अपने समीप के आदमा के कान में कहा—बळा की निडर औरत है!

उन महागय ने जले हुए शब्दों में उत्तर दिया—हम लोगों को काँटो में घतीटना चाहती हैं और कुछ नहीं। यह वेचारी क्या पिकेटिंग करेंगी। दूकान के सामने खड़ा तक तो हुआ न जायगा।

प्रधान ने सिर झुकाकर कहा—मैं आपके साहस और उत्सुर्ग की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मेरे विचार में अभी इस शहर की दशा ऐसो नहीं है कि देवियाँ पिकेटिंग कर सकें। आपका खबर नहीं, नशेवाज़ लाग कितने मुँहफट होते हैं। विनय ता वह जानते ही नहीं!

मिसेज सकसेना ने व्यंग्य भाव से कहा—तो क्या आपका विचार है कि कोई ऐसा जमाना भी आयगा, जब शराबी लोग विनय और शील के पुतले चन जायंगे 2 यह दशा तो हमेशा ही रहेगी। आखिर महारमाजी ने कुछ समझकर ही तो औरतों को यह काम सीगा है ? मैं नहीं कह सकती कि मुझे कहाँ तक सफलता होगी; पर इस कर्त्त का टालने से काम न चलेगा।

प्रधान ने पशोपेश में पड़कर कहा—मै तो आपको इस काम के लिए असीटना उचित नहीं समझता, आगे आपको अख्तियार है।

मिसेज सकसेना ने जैसे विजय का आलिंगन करते हुए कहा—मैं आपके पास फरियाद छेकर न आऊँगी कि मुझे फ़लाँ आदमी ने मारा या गाली दी। इतना जानती हूँ कि अगर मैं सफल हो गयी, तो ऐसी स्त्रियों की कमी न रहेगी, जो सोछहो आने अपने हाथ में न ले लें।

इस पर एक नौजवान मेम्बर ने कहा—मैं समापतिजी से निवेदन करूँगा कि मिसेज सक्सेना को यह काम देकर आप हिंसा का सामान कर रहे हैं। यह कहीं अच्छो है कि आप मुझे यह काम सौंपें।

मिसेज सक्तेना ने गर्म होकर कहा—आपके हाथों हिंसा होने का डर और भी ज्यादा है। इस नीजवान मेम्बर का नाम था जयराम। एक बार एक कड़ां व्याख्यान देने के लिए जेल हो आये थे; पर उस वक्त उनके सिर ग्रहस्थो का भार न था। कानून पढ़ते थे। अब उनका विवाह हो गया था, दो-तीन बक्चे भी हो गये थे, दशा बदल गयी थी। दिल में वही जोश, बही तड़प, वही दर्द था; पर अपनी हालत से मजबूर थे।

मिसेज़ सकरोना की ओर नम्न आग्रह से देखकर बोळे—आप मेरो खातिर से इस गन्दे काम में हाथ न डालें। मुझे एक सप्ताह का अवसर दीजिए। अगर इस बीच में कहीं द'गा हो जाय, तो आपको मुझे निकाल देने का अधिकार होगा।

मिसेज सक्सेना जयराम को खूब जानती थीं। उन्हें माळूम था कि यह त्याग और साहरा का पुतला है और अब तक सिर्फ परिस्थितियों के कारण पीछे दबका हुआ था। इसके साथ ही वह यह भी जानती थीं कि इसमें वह धैयं और वर्दास्त नहीं है, जो पिकेटिंग के लिए लाजमी है। जेल में उसने दारोगा को अपशब्द कहने पर चाँटा लगया था और उसकी सजा तीन महीने और वल् गयी थी। बोलीं—आपके सिर ग्रहस्थी का भार है। मैं धमण्ड नहीं करती; पर जितने धैयं से मैं यह काम कर सकती हूं, आप नहीं कर सकते।

जयराम ने उसी नम्न भाग्रह के साथ कहा—आप मेरे पिछले रेकार्ड पर फैसला कर रही हैं। आप भूलती जाती हैं कि आदमी की अवस्था के साथ उसकी उद्दंडता घटती जाती है।

प्रधान ने कहा — मैं चाहता हूँ, महाशय जयराम इस काम को अपने

जयराम ने प्रसन्न होकर कहा—मैं सच्चे हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। मिसेज सकसेना ने निराश होकर कहा—महाशय जयराम, आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है और मैं इसे कभी क्षमा न करूँगी। आप छोगों,ने इस बात का आज नया परिचय दे दिया कि पुरुषों के अधीन स्त्रियाँ अपने देश की सेवा भी नहीं कर सकतीं।

( ? )

दूसरे दिन, तीसरे पहर जयराम पाँच स्वयंसेवकों को लेकर वेगमगंज के द्वाराबखाने का पिकेटिंग करने जा पहुँचा। ताड़ी और श्वराब-दोनो की दूकानें

मिछी हुई थीं। ठीकेदार भी एक ही था। दूकान के सामने, सड़क की पटरी पर, अन्दर के ऑगन में नशेबाकों की टोलियों विष में अमृत का आनन्द लूट रही थीं। कोई वहाँ अफ़लातून से कम न था। कहीं अपनी वीरता की डीगें थीं, कहीं अपने दान-दक्षिणा के पचड़े, कहीं अपने बुद्धि-कौशल का आलाप। अहंकार नशे का मुख्य रूप है।

एक बूढ़ा शराबी कह रहा था—भैया, जिन्दगानी का भरोसा नहीं ; हाँ, कोई भरोसा नहीं ; मेरी बात मान लो, जिन्दगानी का भरोसा नहीं । बस, यही खाना-खिलाना याद रह जायगा । धन-दौलत, जगह-जमीन सब धरी रह जायगी |

वो ताड़ीवाजों में एक दूसरी बहस छिड़ी हुई थी-

'हम-तुम रिआया हैं भाई। हमारी मजाल है कि सरकार के सामने सिर उठा सकें 27

'अपने घर में बैठकर बादशाह को गालियाँ दे लो ; लेकिन मैदान में आना कठिन है।'

'कहाँ की बात भैया, सरकार तो बड़ी चीज है, लाल पगड़ी देखकर तो घर में भाग जाते हो।'

'छोटा आदमी भर पेट खा के बैठता है, तो समझता है, अब बादशाह हमीं हैं ; लेकिन अपनी हैसियत को मूलना न चाहिए।'

'बहुत पकी बात कहते हो खाँ साहब? अपनी असलियत पर डटे रहो जो राजा है, वह राजा है; जो परजा है, वह परजा है। मला परजा कहीं राजा हो सकता है ?'

इतने में जयराम ने आकर कहा-राम राम | भाइयो राम राम |

पाँच-छ। खहरधारी मनुष्यों को देख कर सभी लोग उनकी ओर शंका और कुत्रहल से ताकने लगे। द्कानदार चुपके से अपने एक नौकर के कान में कुछ कहा और नौकर दूकान से उतर कर चला गया।

जयराम ने झंडे को जमीन पर खड़ा करके कहा—भाइयो, महातमा गाँची का हुक्म है कि आप लोग ताड़ी-शराब न पियें। जो रुपये आप यहाँ उड़ा देते हैं, वह अगर अपने बाल-बच्चों को खिलाने-पिलाने में खर्च करें, तो कितनी अच्छी बात हो ! जरा देर के नशे के लिए आप अपने बाल-बचों को भूखों मारते हैं, गंदे घरों में रहते हैं, महाजन की गालियों खाते हैं । साचिए, इस रुपये से आप अपने प्यारे बचों को कितने आराम से रख सकते हैं !

एक बूढ़े शराबी ने अपने साथी से कहा—भैया, है तो बुरी चीज़, पर तबाह करके छोड़ देती है। सुदा इतनी उमिर पीते कर गयी, तो अब मरते दम क्या छोड़ें ? उसके साथी ने समर्थन किया—पक्की बात कहते हो चौधरी! जब इतनी उमिर पीते कर गयी, तो अब मरते दम क्या छोड़ें ?

जयराम ने कहा--वाह | चोधरी ! यही ता उमिर है छाड़ने की । जवानी तो दिवानी होती है, उस वक्त सब कुछ मुआफ है ।

चौधरी ने ता कांई जवाब न दिया; लेकिन उसके साथों ने जा काला, मोटा, बड़ी-बड़ी मूळो वाला आदमी था, सरल आपित के माव से कहा— अगर पीना बुरा है, तो ऑग्नेज़ न्यां पीते हैं ?

जयराम वकील था, उससे बहस करना भिड़ के छत्ते को छेड़ना था। बोला—यह तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा भाई। अँग्रे जो के बाप-दादा अभी छेढ़-दो साल पहले छुटेरे थे। हमारे-तुम्हारे बाप-दादा ऋषि-मुनी थे। छुटेरो की संतान पीये, तो पीने दां। उसके पास न कोई धर्म, न नीति; लेकिन ऋषियों की सन्तान उनकी नकल क्यों करें? हम और तुम उन महात्माओं की सतान हैं, जिन्होंने दुनिया को सिखाया, जिन्होंने दुनिया को आदमी बनाया। हम अपना धर्म छोड़ बैठे, उसी का पल है कि आज हम गुलाम हैं; लेकिन अब हमने गुलामों की जंज़ीरा का तोड़ने का फैसला कर लिया है और...

एकाएक थानेदार और चार-पाँच कास्टेबुल आ खडे हुए। थानेदार ने चौधरी से पूला—यह लांग तुम्हें धमका रहे हैं? चौधरी ने खंडे होकर कहा—नहीं हुजूर, यह तो हमें समझा रहे हैं। कैसे ा से समझा रहे हैं कि वाह!

थानेदार ने जयराम से कहा-अगर वहाँ फिसाद हो जाय, तो आप ज़िमोदार होंगे ?

जयराम —मैं उस वक्त तक जिम्मेदार हूँ, जब तक आप न रहें। 'आपका मनलब है कि मैं फिसाट कराने आया हूँ।'

'मै यह नहीं कहता, लेकिन आप आये हैं, तो अँग्रेजी साम्राज्य की अतुल शक्ति का परिचय जरूर ही दीजियेगा। जनता में उत्तेजना फैलेगी। तब आप पिल पड़ेंगे और दस-बीस आदिमयों को मार गिरायेंगे। यही सब जगह होता है और यहाँ भी होगा।'

इन्स्पेक्टर ने ऑठ चवाकर कहा—मैं आप से कहता हूँ, यहाँ से चले बाह्ए, वर्ना मुझे जावते की कार्रवाई करनी पड़ेगी।

जयराम ने अविचल भाव से कहा—और मैं आप से कहता हूँ कि आप मुझे अपना काम करने दीजिए। भेरे बहुत से भाई यहाँ जमा है और मुझे उनसे बातचीत करने का उतना ही हक है जितना आपको।

इस वक्त तक सैकड़ो दर्शक जमा हो गये। दारोगा ने अफ़सरों से पूछे बगैर और कोई कार्रवाई करना उचित न समझा। अकड़ते हुए दूकान पर गये और कुरसी पर पॉव रख कर बाले—ये लोग तो मानने वाले नहीं हैं।

दूकानदार ने गिड़गिड़ाकर कहा--हुजूर, मेरी तो बिधया बैठ जायगी !

दारोगा—दो-चार गुण्डे बुलाकर भगा क्यों नहीं देते ? मैं कुछ न बोलूँगा। हाँ, जरा एक बोतल अच्छी-सी भेज देना। कल न-जाने क्या भेज दिया, कुछ मजा ही नहीं आया।

थानेदार चला गया, तो चौधरी ने अपने साथी से कहा—देखा कल्द्र, यानेदार कितना बिगड़ रहा था। सरकार चाहतो है कि हम लोग खूब शराब पिये और कोई हमें समझाने न पाये। शराब का पैसा भी तो सरकार ही में जाता है ?

कल्ळू ने दार्शनिक भाव से कहा—हर-एक बहाने से पैसा खींचते हैं सब । चौधरी—तो फिर क्या सलाह है ? है तो बुरी चीज ?

कल्ल्- बहुत बुरी चीज है भैया, महात्माजी का हुक्म है, तो छोड़ ही देना चाहिए।

चौधरी-अच्छा तो यह लो आज से अगर पिये तो दोगला ]

यह कहते हुए चौधरी ने बोतळ जमीन पर पटक दी। आधी बोतल शराक जमीन पर बहकर सूख गयी। जयराम को शायद जिन्दगी में कभी इतनी खुशी न हुई थी। जोर-ज़ोर से तालियोँ बजाकर उछल पंड।

उसी वक्त दोनों ताड़ी पीनेवालों ने भी 'महास्माजी की जय' पुकारी और अपनी हाँड़ी ज़मीन पर पटक दी। एक स्वयंसेवक लपककर फूलों की माला ली और चारो आदिमियों के गले में डाल दी।

### ( ₹ )

सड़क की पररी पर कई नशेवाज बैठे इन चारा आदिमयां की तरफ उस दुर्बल मिक्त से ताक रहे थे, जो पुरुषार्थहींन मनुष्यों का लक्षण है। वहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति न था, जो अंगरेजों की मांस-मिदरा या ताड़ी की जिंदगी के लिए अनिवार्य समझता हो और उसके वगैर जिन्दगी की कल्पना भी न कर सके। सभी लोग नशे को दूषित समझते थे, केवल दुर्बलें द्रिय होने के कारण नित्य आकर पी जाते थे। चौधरी-जैसे घाघ पियकड़ को बोतल परकते देखकर उनकी आँखें खुलं गर्यो।

एक मरियल, दाढ़ीवाले आदमी ने आकर चौघरी की पीठ ठोकी। चौघरी ने उसे पीछे ढकेलकर कहा-पीठ क्या ठोंकते हा जी, जाकर अपनी चोतल पटक दो।

दाढ़ीवाले ने कहा—आज और पी लेने दो चौधरी ! अल्लाहं ज्ञानता है, कल से इधर भूलकर भी न आजँगा।

चौधरी-िजितनी बची हो, उसके पैसे हमसे छे छो। घर जाकर बच्चों को मिठाई खिला देना।

दाढ़ीवाले ने जाकर बोतल पटक दी और बोला—लो, तुम भी क्या कहोंगे ? अब तो हुए खुश !

चौधरी-अब तो न पियोगे कभी ?

दाढ़ीवाले ने कहा-अगर तुम न पियोगे, तो मैं भी न पिऊँगा। जिस दिन तुमने पी, उसी दिन मैंने फिर शुरू कर दी।

चौधरी की तत्परता ने दुराग्रह की जड़ें हिला दीं। बाहर सभी पाँच-छः आदमी और थे। वे सचेत निर्लंजता से बैठे हुए सभी तक पीते नाते थे। जयराम ने उनके सामने जाकर कहा—भाइयों, आपके पाँच भाइयों ने अभी आपके सामने अपनी-अपनी बोतल पटक दी। क्या आप उन लागों को बाजी जीत ले जाने देंगे ?

एक ठिमने, काले आदमी ने, जो किसी ऑगरेज का खानसामा मालूस होता था, लाल-लाल ऑखें निकालकर कहा—हम पीते हैं, तो तुमसे मतलब? तुमसे भीख मॉगने तो नहीं जाते?

जयराम ने समझ लिया, अब बाजी मार ली। गुमराह आदमी जब विवाद करने पर उतर आये, तो समझ लो, वह रास्ते पर आ जायगा। चुण्या ऐब वह चिकना बड़ा है, जिस पर किसी बात का असर नहीं होता।

जयराम ने कहा—अगर मैं अपने घर में आग लगाऊँ, तो उसे देखकर क्या आप मेरा हाथ न पकड़ लेंगे १ मुझे तो इसमें रत्ती-भर संदेह नहीं है कि आप मेरा हाथ ही न पकड़ लेंगें, बटिक मुझे वहाँ से जबरदरती खींच ले जायेंगे।

चौधरी ने खानसामा की तरफ मुग्ध ऑखां से देखा, मानां कह रहा है— इसका तुम्हारे पास क्या जवाव है ? और बोला—जमादार, अब इसी बात पर बातल पटक दो।

खानसामा ने जैसे काट खाने के लिए दाँत तेज कर लिये और बोला— बातल क्यो पटक दूँ, पैसे नहीं दिये हैं ?

चौधरी परास्त हो गया। जयराम ने बोला—इन्हें छोड़िए बाबूजी, यह लाग इस तरह माननेवाले असामी नहीं हैं। आप इनके सामने जान भी दे दें, तो भी शराब न छोड़ेंगे। हाँ, पुलिस की एक घुड़की पा जायॅ, तो फिर कभी इधर भूलकर भी न आयें।

खानसामा ने चौधरी की ओर तिरस्कार के भाव से देखा, जैसे कह रहा हो—क्या तुम समझते हो कि मैं ही मनुष्य हूँ, यह सब पशु हैं ? फिर बोला— तुमसे क्या मतलब है जी, क्यो बीच में कूद पड़ते हो ? मै तो बाबूजी से बात कर रहा हूँ । तुम कौन होते हो बीच में बोलनेवाले ? मै तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि बोतल पटकवर वाह-वाह कराजें । क्ल फिर मुँह में कालिख लगाजें, या घर पर मँगवाकर पीजें ? यहाँ जब छोडेंगे, तो सच्चे दिल से छोड़ेंगे । फिर कोई लाख रुपये भी दे, तो ऑख उठाकर न देखें ।

जयराम—मुझे आप छोगों से ऐसी ही आशा है।

चौधरी ने खानसामा की ओर कटाक्ष करके कहा—क्या समझते हां, मैं कल फिर पीने आऊँगा ?

खानसामा ने उद्दण्डता से कहा—हॉ-हॉ, कहता हूं, तुम आओगे और सदकर आओगे। कहो पक्के कागज पर लिख दूँ |

चौधरी—अच्छा भाई, तुम बडे धर्मात्मा हो, मैं पापी सही। तुम छोड़ोगे, तो जिन्दगी भर के लिए छोड़ोगे। मैं आज छोड़कर कल पिर पीने लगू गा, यही सही। मेरी एक बात गाँउ बॉध लो, तुम उस बखत छोड़ोगे, जब जिन्दगी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। इसके पहले तुम नहीं छोड़ सकते।

खानसामा - तुम मेरे दिल का हाल क्या जानते हो ?

चौधरी—जानता हूँ, तुम्हारे-जैसे सैकड़ों आदमी को भुगत चुका हूँ । खानसामा—तो तुमने ऐसे-पैसे वेशमीं को देखा हागा। हयादार आदमियों को न देखा होगा।

यह कहते हुए उसने जाकर बोतल पटक दी और बोला—अब अगर तुम इस दूकान पर देखना, तो मुँह में कालिख लगा देना ।

चारा तरफ तालियाँ बजने लगी। मर्द ऐसे होते हैं!

टीकेदार ने दूकान से नीचे उतर कर कहा—तुम लोग अपनी-अपनी दूकान 'पर क्यों नहीं जाते जी ? मैं तो किसी की दूकान पर नहीं जाता'?

एक दर्शक ने कहा—खड़े हैं, तो तुमसे क्या मतलब ? सड़क तुम्हारी नहीं है। तुम गरीबों को छूटे जाओ। किसी के बाल-बच्चे भूखों मरे, तुम्हारा क्या बिगड़ता है। (दूसरे शराबियों से) क्या यारो, अब भी पीते जाओंगे! जानते हो, यह किसका हुक्म है ? अरे कुछ भी तो शर्म हो!

जयराम ने दर्शको से कहा-अाप लाग यहाँ भीड़ न लगायें और न किसी को भला-बुरा कहें।

मगर दर्शकों का समूह बढ़ता जाता था। अभी तक चार-पाँच आदमी वेगम बैठे हुए छुल्हड्-पर-फुल्हड् चढ़ा रहे थे। एक मनचले आदमी ने जाकर उस बोतल को उठा लिया, जो उनके बीच में रखी हुई भी और उसे पठकना चाहता था कि चारो शराबी उठ खड़े हुए और उसे पीदने लगे। जयराम और उनके स्वयंसेवक तुरन्त वहाँ पहुँच गये और उसे बचाने की चेष्टा करने लगे कि चारो उसे छोड़कर जयराम की तरफ लफ । दर्शकों ने देखा कि जयराम पर मार पड़ा चाहती है, तो कई आदमी झलाकर उन चारो शराबियों पर टूट पड़े। लातें, बूँसे और डण्डे चलने लगे। जयराम को इसका कुछ अवसर न मिलता था कि किसी को समझाये। बस, दोनों हाथ फैलाये उन चारों के वारों से बच रहा था। बह चारों भी आपे से बाहर होकर दर्शकों पर डण्डे चला रहे थे। जयराम दोनों तरफ से मार खाता था। शराबियों के वार भी उसी पर पड़ते थे, तमाशाहयों के वार भी उसी पर पड़ते थे; पर वह उनके बीच से हटता न था। अगर वह इस वक्त अपनी जान बचाकर हट जाता, तो शराबियों की खैरियत न थी। इसका दोष काँग्रेस पर पड़ता। वह काँग्रेस को इस आक्षेप से बचाने के लिए अपने प्राण देने पर तैयार था। मिसेज सकसेना को अपने उत्पर हँसने का मौका वह न देना चाहता था।

आखिर उसके सिर पर एक डण्डा इतने जोर से पड़ा कि वह सिर पकड़करः कैट गया। आँखों के सामने तितिलियाँ उद्देने लगीं। फिर उसे होश न रहा।

### (8)

जयराम सारी रात बेहोश पड़ा रहा । दूसरे दिन सुबह को जब उसे होशा आया, तो सारी देह में पीड़ा हो रही थी और कमजोरी इतनी थी कि रह-रह-कर जी डूबा 'जाता था। एकाएक सिरहाने की तरफ़ आँख उठ गयी, तो मिसेज सकसेना बैठी नजर आयाँ। उन्हें देखते ही वह स्वयंसेवकों के मना करने पर भी उठ बैठा। दर्द और कमजोरी दोनों जैसे गायब हो गयीं। एक एक भंग में स्फूर्ति दौड़ गयी।

मिसेज सक्सेना ने उसके सिर पर हाथ रख कर कहा—आपको बड़ी चोट आयी। इसका सारा दोष मुझ पर है।

जयराम ने भक्तिमय कुतज्ञता के भाव से कहा —चोट तो ऐसी , ज्यादा नः थी, इन लोगों ने बरबस पट्टी-सट्टी बॉधकर जख्मी बना दिया।

मिसेज सकसेना ने ग्लानित होकर कहा— मुझे आपको न जाने देना चाहिए था।

ं जयराम—आपका वहाँ जाना उचित न था। मैं आपसे अब भी यही। अनुरोध करूँगा कि उस तरफ़ न जाइएगा। मिसेज सकसेना ने जैसे उन बाधाओं पर हाँस कर कहा-वाह ! मुझे आज से वहाँ पिकेट करने की आजा मिल गई है।

'आप मेरी इतनी विनय मान जाइएगा। शोहदीं के लिए आवाज कतना बिलकुल मामूली बात है।'

'मैं आवाजों की परवाह नहीं करती।'

'तो फिर मैं भी आपके साथ चल्या।'

'आप | इस हालत में ?'—मिसेन सक्सेना ने आश्चर्य से कहा ।

'मैं बिलकुल अच्छा हूं, सच !'

'यह नहीं हो सकता। जब तक डाक्टर यह न कह देगा कि अब आप चहाँ जाने के योग्य हैं, में आपको न जाने दूंगी। किसी तरह नहीं।'

'तो मैं भी आपको न जाने दूँगा।'

मिसेज सकरेना ने मृदु व्यंग्य के साथ कहा—आप भी अन्य पुरुषो ही की भाँति स्वार्थ के पुतले हैं। सदा यश खुद लूटना चाहते हैं, औरतों को कोई मौका नहीं देना चाहते। कम-से-कम यह तो देख लीजिए कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ या नहीं?

जयराम ने व्यथित कंठ से कहा - जैसी आपकी इच्छा !

(4)

तीसरे पहर मिसेज सक्तेना चार स्वयंसेवकों के साथ बेगमगंज चलीं। जयराम आँखें बन्द किये चारपाई पर पड़ा था। शोर सुन कर चौंका और अपनी स्त्री से पूछा—यह कैसा शोर है ?

स्त्री ने खिड़की से झाँक कर देखा और बोली—यह औरत, जो कल आई थी, झण्डा लिये कई आदमियों के साथ जा रही है। इसे द्यार्भ भी नहीं आती?

जयराम ने उसके चेहरे पर क्षमा की दृष्टि डाली और विचार में डूब गया। फिर वह उठ कर खड़ा हुआ और बोला—मैं भी वहीं जाता हूँ।

स्त्री ने उसका हाथ पकड़ कर कहा—अभी कल मार खाकर आये हो, आज किर जाने की सूझी!

जयराम ने हाथ छुड़ा कर कहा—तुम उसे मार कहती हो, मैं उसे उपहार समझता हूँ।

स्त्री ने उसका रास्ता रोक लिया—कहती हूँ, तुम्हारा जी अच्छा नहीं है, मत जाओ, क्यों मेरी जान के गाहक हुए हो। उसकी देह में हीरे नहीं जड़े हैं, जो वहाँ कोई नोच लेगा ?

जयराम ने मिन्नत करके कहा—मेरी तबीयत बिलकुल अब्छी है चम्मू, अगर कुछ करार है तो वह भी मिट जायगी। मला सोचो, यह कैसे सुमिक है कि एक देवी उन शोहदों के बीच में पिकेटिंग करने जाय और मैं बैठा रहूं। मेरा वहाँ रहना जरूरी है ! अगर कोई बात आ पड़ी, तो कम से-कम मैं लोगों। को समझा तो सकूँगा।

चम्मू ने जल कर कहा—यह क्यों नहीं कहते कि कोई और ही चीज खींचे लिये जाती हैं।

जयराम ने मुसिकराकर उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो—यह बात तुम्हारे दिल से नहीं, कठ से निकल रही है और कतरा कर निकल गया। फिर द्वार पर खड़ा होकर बोला—शहर में तीन लाख से कुछ ही कम आदमी है, कमेटी में भी ३० मेम्बर हैं; मगर सब-के-सब जी जुरा रहे हैं। लोगों को अच्छा बहाना मिल गया कि शराब-खानों पर धरना देने के लिए स्त्रियों ही की जरूरत है। आखिर क्यों द्वियों ही की इस काम के लिए उपयुक्त समझा जाता है ? इसीलिए कि मरदो के सिर भूत सवार हो जाता है और जहाँ नम्रता से काम लेना चाहिए, वहाँ लोग उम्रता से काम लेने लगते हैं। वे देवियों क्या इसी योग्य हैं कि शोहदों के फिकरे सुनें और उनकी कुदृष्टि का निशाना बनें ? कम से-कम मैं यह नहीं देख सकता।

वह लँगड़ाता हुआ घर से निकल पड़ा। चम्मू ने फिर उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। रास्ते में एक स्वयंसेवक मिल गया। जयराम ने उसे साथ लिया और एक ताँगे पर बैठकर चला। शराबखाने से कुछ दूर इधर एक लेमनेड-वर्ष की दूकान थी। उसने ताँगे को छोड़ दिया और वालंटियर को शराबखाने भेजकर खुद उसी दूकान में जा बैठा।

दूकानदार ने लेमनेड का एक ग्लास उसे देते हुए कहा—यावूजी, कल बाले चारो बदमाशं भाज फिर आये हुए हैं। आपने न बचाया होता तो आज श्राम या ताड़ी की जगह हरदी-गुड़ पीते होते। जयराम ने ग्लास लेकर कहा-तुम लोग बीच में न कूद पड़ते, तो मैंने उन सबों को ठीक कर लिया होता।

दूकानदार ने प्रतिवाद किया—नहीं वाबूजी, वह सब छटे हुए गुण्डे हैं।
मैं तो उन्हें अपनी दूकान के सामने खड़ा भी नहीं होने देता। चारों तीन-तीन
साल काट आये हैं।

अभी बीस मिनट भी न गुजरे होंगे कि एक स्वयंसेवक आकर खड़ा हो गया। जथराम ने सर्वित होकर पूछा—कहो, वहाँ क्या हो रहा है ?

स्वयंसेवक ने कुछ ऐसा मुँह बना लिया, जैसे वहाँ की दशा कहना वह उचित नहीं समझता और बोला—कुछ नहीं, देवीजी आदमियों को समझा रही हैं।

जयराम ने उसकी ओर अतृप्त नेत्रों से ताका, मानो कह रहे हो-वस इतना ही ! इतना तो मैं जानता ही था।

स्वयंसेवक ने एक क्षण के बाद फिर कहा—देवियों का ऐसे शोहदो के सामने जाना अच्छा नहीं।

जयराम ने अधीर होकर पूछा—साफ़-साफ़ क्यों नहीं कहते, क्या बात है ? स्वयंसेवक डरते-डरते बोला—सब-के-सब उनसे दिल्लगी कर रहे हैं। देवियों का यहाँ आना अच्छा नहीं।

जयराम ने और कुछ न पूछा। डंडा उठाया और लाल-लाल आँखें निकाले विजली की तरह कौंधकर शराबखाने के सामने जा पहुँचा और मिसेज़ सकसेना का हाथ पकड़कर पीछे हटाता हुआ शराबियों से बोला—अगर तुम लोगों ने देवियों के साथ ज़रा भी गुस्ताखी की, तो तुम्हारे हक में अच्छा न होगा। कल मैंने तुम लोगों की जान बचायी थी। आज इसी डण्डे से तुम्हारी खोपड़ी तोड़कर रख दूँगा।

उनके बदले हुए तेवर देखकर सब-के-सब नशेबाज़ घवड़ा गये। वे कुछ कहना चाहते थे कि मिसेज सक्सेना ने गम्भीर भाव से पूछा—आप यहाँ क्यो आये ? मैंने तो आपसे कहा था, अपनी जगह से न हिल्लिएगा। मैंने तो आपसे मदद न माँगी थी ?

जयराम ने लिजत होकर कहा-मैं इस नीयत से नहीं आया या। एक

जरूरत से इधर निकला था। यहाँ जमाव देखकर आ गया। मेरे खयाल में आ। अब यहाँ से चलें। मैं आज काँग्रेस कमेटी में यह सवाल पेश करूँ गा कि इस काम के लिए पुरुषों का भेजें।

मिसेज सकसेना ने तीखे ध्वर में कहा—आपके विचार में दुनिया के सारे काम मरदों ही के लिए हैं ?

जयराम-मेरा यह मतलब न था।

मिसेज सकसेना—तो आप जाकर आराम से लेटें और मुझे अपना काम करने दें।

जगराम वहीं सिर धुकाये खड़ा रहा।

मिसेज सकसेना ने पूछा-अब आप क्यो खड़े हें ?

जयराम ने विनीत स्वर मे कहा—मैं भी यहीं एक किनारे लड़ा रहूँगा।

मिसेज सकसेना ने कटोर स्वर में कहा--जी नही, आप जाय ।

जयराम धीरे-घीरे लदी हुई गाड़ी की भॉति चला और आकर फिर उसी लेमनेड की दूकान पर बैठ गया। उसे ओर की प्यास लगी थी। उसने एक ग्लास दार्बत बनवाया और सामने मेज पर रख कर विचार में डूब गया; मगर ऑखें और कान उसी तरफ़ लगे हुए थे।

जब कोई आदमी दूकान पर आता, वह चौंक कर उसकी तरफ़ ताकने लगता—वहाँ कोई नई बात तो नहीं हो गई ?

कोई आध घंटे बाद वही स्वयंसेवक फिर डरा-सा आकर खड़ा हो गया। जयराम ने उदासीन बनने की चेष्टा करके पूछा—वहाँ क्या हो रहा है जो ?

स्वयंसेवक ने कानों पर हाथ रख कर कहा—मै कुछ नहीं जानता ग्राब्जो, मझसे कुछ न पृष्ठिए।

जयराम ने एक साथ ही नम्र और कठोर होकर पूछा-फिर काई छेड़-छाड़ हुई ?

स्वयंसेवक—जी नहीं, कोई छेड़-छाड़ नहीं हुई। एक आदमी ने देवीजी को धका दे दिया, वे गिर पड़ीं।

जयराम निःस्यन्द बैठा रहा; पर उसके अन्तराल में भूकमा-सा मचा हुआ था। बोला—उनके साथ के स्वर्यसेवक क्या कर रहे हैं ? 'खडे हैं, देवीजी उन्हें बोलने ही नहीं देतीं।'

'तो क्या बड़े जोर से धक्का दिया ?'

'जी हाँ, गिर पढ़ीं। घुटनों में चोट आ गई। वे आदमी साथ पी रहे थे। जब एक बोतल उड़ गई, तो उनमें से एक आदमी दूसरी बोतल लेने चला। देवीजी ने रास्ता रोक लिया। बस, उसने धका दे दिया। बही, जो काला-काला मोटा-सा आदमी है। कलवाले चारो आदमियों की शरारत है।'

जयराम उन्माद की दशा में वहाँ से उठा और दौड़ता हुआ शरायलाने के सामने आया। मिसेज सकसेना सिर पकड़े जमीन पर बैठी हुई थीं और वह काला, मोटा आदमी दूकान के कठचरे के सामने खड़ा था। पचीसों आदमी जमा थे। जयराम ने उसे देखते ही लग्क कर उसकी गर्दन पकड़ ली और इतने जोर से दबाई कि उसकी आंखें बाहर निकल आई। मालूम होता था, उसके हाथ फौलाद के हो गये हैं।

सर्सा मिसेज सक्सेना ने आकर उसका फीलादी हाथ पकड़ लिया और भवें सिकोड़ कर बोलीं —छोड़ दो इसकी गर्दन ! क्या इसकी जान ले लोगे ? जयराम ने और जोर से उसकी गर्दन दबाई और बोला—हाँ, ले लूँगा।

'ऐसे दुष्टों की यही सजा है।

मिसेज सकसेना ने अधिकार-गर्व से गर्दन उटा कर कहा—आपको यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है।

एक दर्शक ने कहा—ऐसा दबाओ बाबूजी कि साला ठण्डा हो जाय। इसने देवीजी को ऐसा ढकेला कि बेचारी गिर पड़ीं। हमें तो बोलने का हुक्म नहीं है, नहीं तो हड्डी तंाड़ कर रख देते।

जयराम ने शराबी की गर्दन छोड़ दी। यह किसी बाज के चंगुल से छुटी हुई चिड़िया की तरह सहमा हुआ खड़ा हो गया। उसे एक धका देते हुए उसने मिसेज सकसेना से कहा—आप यहाँ से चलती क्यों नहीं ? आप जायँ, मैं बैठता हूँ; अगर छटाँक शराब बिक जाय, तो मेरा कान पकड़ लीजिएगा।

उसका दम फूलने लगा। आँखों के सामने अँधेरा छा रहा था। वह खड़ा न रह सका। जमीन पर बैठ कर रूमाल से माथे का पसीना पोंछने लगा। मिसेज सकसेना ने परिहास करके कहा—आप कांग्रेस नहीं हैं कि मैं आपका हुक्म मानें। अगर आप यहाँ से न जायेंगे, तो मैं सत्याग्रह करूँगी।

फिर एकाएक कठार होकर बोली—जब तक काग्रीस ने इस काम का भार मुझ पर रखा है, आपको मेरे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। काग्रीस कमेटी के सामने आपको इसका जवाब देना होगा।

जयराम तिल्मिला उठा। बिना कोई जवाब दिये लीट पड़ा और वेग ने घर की तरफ चला; पर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, उसकी गित मन्द होती जाती थी। यहाँ तक कि बाजार के दूसरे खिरे पर आकर वह रक गया। रस्ती यहाँ खतम हो गयी। उसके आगे जाना उसके लिए असाध्य हो गया। जिस झटके ने उसे यहाँ तक भेजा था, उसकी शक्ति अब शेष हो गयी थी। उन शब्दों में जो कहुता और चोट थी, उसमें अब उसे सहानुभूति और स्नेह की सुगन्ध आ रही थी?

उसे फिर चिन्ता हुई, न जाने वहाँ क्या हो रहा है। कहीं उन बदमाशों ने और कोई दुष्टता न की हो, या पुलिस न आ जाय।

वह शाजार भी तर्फ मुद्रा ; लेकिन एक कदम ही चलकर फिर फ्क गया। ऐसे पशोपेश में वह कभी न पड़ा था।

सहसा उसे वही स्वयंसेवक दौड़ा आता दिखायी दिया। वह बदहवास होकर उससे मिलने के लिए खुद भी उसकी तरफ दौड़ा। बीच में दोना मिल गये। जयराम ने हाँफते हुए पूछा—क्या हुआ ? क्या भागे जा रहे हो ?

स्वयंसेवक ने दम लेकर कहा—बड़ा गजब हो गया बाबूजी ! आपके आने के बाद वह काला शराबी बोतल लेकर दूकान से चला, तो देवीजी दरवाजे पर बैठ गयीं । वह बार-बार देवीजी को हटाकर निकलना चाहता है ; पर वह फिर आकर बैठ जाती हैं । धक्कम-धक्के में उनके कपड़े फट गये हैं और कुछ चोट भी...

अभी बात पूरी न हुई थी कि जयराम शरावखाने की तरफ दौड़ा।

(६)

जयराम शराज्ञाने के सामने पहुँचा ता वेखा मिसेज सकसेना के चारो वयंसेवक दुकान के सामने लेटे हुए हैं और मिसेज सकसेना एक किगारे सिर छकाये खड़ी हैं। जयराम ने छरते-छरते उनके चेहरे पर निगाह डाली। आँचल पर रक्त की बूँ दें दिखायी दीं। उसे फिर कुछ सुध न रही। खून की वह चिनगारियाँ, जैसे उसके रोम-राम में समा गयीं। उसका खून खौलने लगा, मानी उसके सिर खून सवार हो गया। वह उन चारो शरावियो पर दूट पड़ा और पूरे जीर के साथ लकड़ी चलाने लगा। एक-एक बूँद के जगह यह एक-एक घड़ा खून बहा देना चाहता था। खून उसे कभी इतना प्यारा न था। खून में इतनी उरोजना है, इसकी उसे खबर न थी।

वह पूरे ज़ोर से लकड़ी चला रहा था। मिसेज़ सकसेना कब आकर उसके सामने खड़ी हो गयी, उमे कुछ पता न चला। जब वह जमीन पर गिर पड़ीं, तब उसे जैसे होश का गया। उसने लकड़ी फेंक दी और वहीं निश्चल, निःस्पद खड़ा हो गया, मानो उसका रक्त-प्रवाह रुक गया है।

चारों स्वयंसेवकों ने दौड़कर मिरोज सक्तेना को पंखा सळना शुरू किया। दूकानदार ठण्डा पानी लेकर दौड़ा। एक दर्शक डाक्टर को बुलाने मागा; पर जयराम वहीं वेजान था, जैसे स्वयं अपने तिरस्कार-भाव का पुतला वन गया हो। अगर इस वक्त कोई उसके दोनो हाथ काट डालता, कोई उस भी ऑखें लाल लोहे से फोड़ देता, तब भी वह चूँन करता।

फिर वहीं सड़क पर बैठकर उसने अपने लजित, तिरस्कृत, पराजित मस्तक को भूमि पर पटक दिया और बेहोश हो गंथा।

उसी वक्त उस काले मोटे शराबी ने शेतल ज़मीन पर पटक दी और उसके सिर पर ठंडा पानी डालने लगा।

एक शराबी ने लैसंसदार से कहा—तुम्हारा रोज़गार अन्य लोगों की जान लेकर रहेगा। आज तो अभी दूसरा ही दिन है।

हैसंसदार ने कहा — कल से मेरा इस्तीफा है। अब खदेशी कपड़े का रोज़गार कसँगा, जिसमें जस भी है और उपकार भी।

द्याराबी ने कहा-धाटा तो बहुत रहेगा।

दूकानदार ने किस्मत ठोककर कहा-- घाटा-नक्ता तो जिन्दगानी के साथ है।

### जुलूस

पूर्ण स्वराज्य का जुद्ध निकल रहा था। कुछ युवक, कुछ बूढ़े, कुछ नालक झिण्डियाँ ओर झण्डे लिए बन्दे मातरम् गाते हुए माल के सामने से निकले। दोनों तरफ दर्शकों की दीवार खड़ी थी, मानो उन्हें इस जत्ये से काई सरोकार नहीं है, मानो यह कोई तमाशा है और उनका काम केवल खड़े-खड़े देखना है।

शम्भूनाथ ने दूकान की पटरी पर खडे होकर अपने पड़ासी दीनदयाल से फहा—सब-के-सब काल के मुँह में जा रहे हैं। आगे सवारो का दल मार-, मारकर भगा देगा।

दीनदयाल ने कहा—महात्माजी भी सिठया गये हैं। जुलूस निकालने से यदि स्वराज्य मिल जाता, तो अब तक कब का मिल गया होता। और जुलूस में हैं कौन लाग, देखों—लींडे, लफ्नों, सिर-फिरे। शहर का कोई बड़ा आदमी नहीं।

मैक् चिट्टयो और स्लीपरों की माला गरदन में लटकाये खड़ा था। इन दोनो सेठो की बाते सुनकर हुँसा।

शंभू ने पूछा-क्यों हॅसे मैकू ? आज रंग चोखा मालूम होता है।

मैक् —हंसा इस बात पर जो तुमने कही कि काई बड़ा आदमी जुद्द्स में नहीं है। बड़े आदमी क्यों जुद्द्स में आने लगें, उन्हें इस राज में कीन आराम नहीं है। बंगलों और महलों में रहते हैं, मोटरों पर घूमते हैं, साहवों के साथ दावते खाते हैं, कीन तकलीफ है। मर तो हम लोग रहे हैं, जिन्हें रोटियों का ठिकाना नहीं। इस बखत कोई टेनिस खेलता होगा, कोई चाय पीता होगा, कोई ग्रामोफ़ोन लिए गाना सुनता होगा, कोई पारिक की सेंर करता होगा, यहाँ आयें पुलिस के कोडे खाने के लिए ? तुमने भी मली कही।

शंभू—तुम यह वार्ते क्या समझोगे मैकू, जिस काम में चार बड़े आदमी अगुआ होते हैं, उसकी सरकार पर भी धाक बैठ जाती है। लक्तंगों लौंडों का बोल भला हाकिमों की निगाह में क्या ज़ँचेगा।

मैक् ने ऐसी दृष्टि से देखा, जो कह रही थी-इन वातीं के समझने का

ठीका कुछ तुम्हीं ने नहीं लिया है और बोला—बड़े आदमी को तो हमी लोग बनाते-विगाइते हैं या कोई और ? कितने ही लोग, जिन्हें कोई पूछता भी नया, हमारे ही बनाये बड़े आदमी बन गये और अब मोटरो पर निकलते हैं और हमें नीच समझते हैं। यह लोगों की तक़दीर की खूबी है कि जिसकी जरा बढ़ती हुई और उसने हमसे ऑखें फेरीं। हमारा बड़ा आदमी तो वही है, जो लँगोटी बाँचे नंगे पाँच बूमता है, जो हमारी दशा को सुधारने के लिए अपनी जान हथेली पर लिये फिरता है। और हमें किसी बड़े आदमी की परवाह नहीं है। सच पूछो, तो इन बड़े आदमियों ने ही हमारी मिट्टी खराब कर रखी है। इन्हें सरकार ने कोई अच्छी-सी जगह दे दी, वस उसका दम भरने लगे।

दीनदयाल-नया दारोगा बड़ा चल्लाद है। चौरस्ते पर पहुँचते ही हंटर लेकर पिल पडेगा। फिर देखना, सब कैसे दुम दबाकर भागते हैं। मजा आयेगा।

जुद्धस स्वाधीनता के नशे में चूर चौरस्ते पर पहुँचा, तो देखा, आगे सवारों और सिपाहियों का एक दस्ता रास्ता रोके खड़ा है।

सहसा दारोगा बीरवल सिंह घोड़ा बढ़ाकर जुलूस के सामने आ गये और बोले---तुम लोगों को आगे जाने का हुक्म नहीं है।

जुल्दस के बूढ़े नेता इब्राहीम अली ने आगे बढ़कर कहा—मैं आपको इतिमनान दिलाता हूँ, कि किसी किस्म का दंगा-फ्रसाद न होगा। हम दूकानें लूटने या मोटरें तोड़ने नहीं निकले हैं। हमारा मकसद इससे कहीं ऊँचा है।

बीरबल-मुझे यह हुक्म है कि जुलूस यहाँ से आगे न जाने पाये।

इब्राहीम--आप अपने अक्षसरी से ,जरा पूछ न छैं। बीरबल-मैं इसकी कोई ,जरूरत नहीं समझता।

इब्राहीम—तो एम लोग यहीं बैठते हैं। जब आप लोग चले जायेंगे तो हम निकल जायेंगे।

बीरबल-यहाँ खड़े होने का भी हुक्स नहीं है। तुमको वापस जाना पड़ेगा। इब्राहीम ने गम्भीर भाव से कहा—वापस तो हम न जायँगे। आपको या किसी को भी, हमें रोकने का कोई हक नहीं है। आप अपने सवारों, संगीनो और बन्दूकों के ,जोर से हमें रोकना चाहते हैं, रोक छीजिए; मगर आप हमें छीटा नहीं सकते। न जाने वह दिन कब आयेगा, जब हमारे भाई-बन्द ऐसे

हुक्सों की तामील करने से साफ़ इन्कार कर देंगे, जिनकी मंशा महज कीम की गुलामी की जंबीरों में जकहे रखना है।

वीरवल ग्रेजुएट था । उसका वाप सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलिस था । उसकी नस-नस में रोब भरा हुआ था। अक्तसरों की दृष्टि में उसका बड़ा सम्मान था। खासा मोरा चिद्दा, नीली आँखो और भूरे बालोंवाला तेजस्वी पुरुप था। शायद जिस वक्त वह कोट पहनकर ऊपर से हैट लगा लेता तो वह भूल जाता था कि मैं भी यहीं का रहतेवाला हूं। शायद वह अपने को राज्य करनेवाली जाति का अंग समझने लगता था: मगर इब्राहिम के शब्दों में जो तिरस्कार भरा हुआ था, उसने जरा देर के लिए उसे लिजत कर दिया, पर मुभामला नाजुक था। जुलूस को रास्ता दे देता है, तो जवाब तलब हो जायगा, वहीं खड़ा रहने देता है, तो .यह सब न जाने कब तक खड़े रहें, इस संकट में पड़ा हुआ था कि उसने डी० एस० पी० को घोडे पर आते देखा। अब सोच-विचार का समय न था। यही मीका था कारगुकारी दिखाने का ! उसने कमर से बेटन निकाल लिया और घोडे को एड लगाकर जुलूस पर चढ़ाने लगा। उसे देखते ही और सवारो ते भी घोड़ी को जल्दम पर चढाना शरू कर दिया। इब्राहिम दारोगा के घोडे के सामने खडा था। उसके सिर पर एक वेटन ऐसे जोर से पड़ा कि उसकी आँखें तिलिमला गर्यो । खडा न रह सका । सिर पकड़कर बैठ गया । उसी वक्त दारोगाजी के घोडे ने दोनों पाँव उठाये और जमीन पर बैठा हुआ इब्राहिम उसके टापों के नीचे आ गया। जुल्स अभी तक शात खड़ा था। इब्राहिम को गिरते देखकर कई आदमी उसे उठाने के लिए लपके, मगर कोई आगे न बढ सका। उधर सवारों के डण्डे बड़ी निर्दयता से पड़ रहे थे। लोग हाथीं पर डण्डों को रोकते थे। और अविचलित रूप से खड़े थे। हिंसा के भावों में प्रवाहित न हो जाना उनके लिए प्रतिक्षण कठिन होता जाता था। जब आधात और अपमान ही सहना है, तो फिर हम भी इस दीवार को पार करने की क्यों न चेंद्रा करें ? छोगों को खयाल आया, ब्राहर के लाखों आदिमयों की निगाहें हमारी तरफ लगी हुई हैं। यहाँ से यह झण्डा लेकर हम लीट जायँ, तो फिर किस मुंह से आजादी का नाम र्छेंगे; मगर प्राण-रक्षा के लिए भागने का किसी को ध्यान भी न आता था। .यह पेट के भक्तों, किराये के टट्टुओं का दल न था। यह स्वाधीनता के सच्चे

स्वयंसेवको का, आज़ाटी के दीवानो का संगठित टळ था—अपनी जिम्मेटारियों को खूब समझता था। कितनो ही के सिरों से खून जारी था, कितनो ही के ह थ ज़िल्मी हो गये थे। एक हल्ले मे यह लोग सवारो की सक्तों को चीर सकते थे; मगर पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई थीं—सिद्धान्त की, धर्म की, आटर्स की।

दस-बारह मिनट तक यों ही डण्डों की बौछार होती रही और लोग झान्त खड़े रहे।

### ( ? )

इस मार-धड़ की खबर एक क्षण में वाजार में जा पहुँची। इब्राहिम घोडे से कुचल गये, कई आदमी ज़ख्मी हो गये, कई के हाथ टूट गये; मगर न वे लोग पीछे फिरते हैं और न पुलिस उन्हें आगे जाने देती है।

मैकू ने उत्तेजित होकर कहा-अब तो भाई, यहाँ नहीं रहा जाता। मैं भी चलता हूं।

दीनदयाल ने कहा-हम भी नलते हैं भाई, देखी जायगी !

शम्भू एक मिनट तक मौन खड़ा रहा। एकाएक उसने भी दूकान बढ़ायी और बोला—एक दिन ता मरना ही है, जो कुछ होना है, हो। आखिर वे लोग सभी के लिए ता जान दे रहे हैं। देखते-देखते अधिकाश दूकानें बन्द हो गयीं। यह लोग, जो उस मिनट पहले तमाशा देख रहे थे, इघर-उधर से दीड़ पड़े और इज़ारों आदिमियों का एक विराद दल घटनास्थल की ओर चला। यह उन्मत्त, हिंसामद से भरे हुए मनुष्यों का समूह था, जिसे सिद्धान्त और आदर्श की परवाह न थी। जो मरने के लिए ही नहीं, मारने के लिए भी तैयार थे। कितनों ही के हाथों में लाठियों थीं, कितने ही जेशे में परथर भरे हुए थे। न कोई किसी से कुछ बोलता था, न पूछता था। वस सब-के-सब मन में एक हढ़ संकट्य किसे लपके चले जा रहे थे, मानों कोई घटा उमड़ी चली. आती ही।

इस दल को दूर देखते ही सवारों में कुछ हलचल पड़ी। बीरबल सिंह के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। डी॰ एस॰ पी॰ ने अपनी मोटर आगे बढ़ाई। शांति और अहिंसा के व्रतधारियों।पर डण्डे बरसाना और बात थी, एक उन्मत्त दल से मुकाबला करना दूसरी बात। संबार और सिपाही पीछे खिसक गये।

इब्राह्मि की पीठ पर घांड़े ने टाप रख दी थी। वह अचेत जमीन पर पडे

थे। इन आदिमियों का शोर-गुल मुनकर आप ही आप उनकी आँखें खुल गर्यों। एक युवक को इशारे से बुला कर कहा—क्यों कैलाश, क्या कुल लोग शहर से आ रहे हैं?

कैलाश ने उस बढ़ती हुई वटा की ओर देख कर कहा—जी हाँ, हजारी आदमी है।

इब्राहिम—तो अब खैरियत नहीं है। झण्डा लौटा दो। हमें फ़ौरन लौट चलना चाहिए, नहीं त्फान मच जायगा। हमें अपने भाहयों से लड़ाई नहीं। करना है। फ़ौरन लौट•चलो।

यह कहते हुए उन्होंने उठने की चेष्टा की, मगर उठ न सके !

इशारे की देर थी। संगठित सेना की मॉित लोग हुकम पाते ही पीछे फिर गये। झण्डियो के वासो, साको और रूमालो से चटपट एक स्ट्रेचर तैयार हा गया। इब्राहिम को लोगों ने उस पर लिटा दिया और पीछे फिरे; मगर क्या वह परास्त हा गयं थे ? अगर कुल, लोगों को उन्हें परास्त मानने में ही सन्तोष होता हो, तो हो; लेकिन वास्तव मे उन्होंने एक युगान्तरकारी विजय प्राप्त की थी। वे जानते थे, हमारा संघर्ष अपने ही भाइयों से है, जिसके हित परिस्थितियों के कारण हमारे हितों से भिन्न हैं। हमें उनसे वैर नहीं करना है। फिर यह यह भी नहीं चाहते थे कि शहर में लूट और दंगे का बाजार गर्म हो जाय और हमारे कर्म-युद्ध का अन्त लुटी हुई दूकानें और टूटे हुए सिर हो। उनकी विजय का सबसे उज्ज्वल चिह्न यह था कि उन्होंने जनता की सहानुभृति प्राप्त कर ली थी। वहीं लाग, जो पहले उन पर हँसते थे, उनका घैर्य और साहस देख कर उनकी सहा-यता के लिए निकल पड़े थे। मनोवृत्ति का यह परिवर्तन ही हमारी असली विजय है। हमें किसी से लड़ाई करने की जलरत नहीं, हमारा उद्देश्य केवल जनता की सहानुभृति प्राप्त करना है। जिस दिन हम हस लक्ष्य पर पहुँच जायंगे, उसी दिन स्वराज्य-सूर्य उदय होगा।

### ( ? )

तीन दिन गुजर गये थे। बीरबल सिंह अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे और उनकी पत्नी मिद्धन बाई शिशु को गोद में लिये सामने खड़ी थीं। बीरबल ने कहा—में क्या करता उस वक्त। पीछे डी॰ एस॰ पी॰ खड़ा था। अगर उन्हें रास्ता दे देता, तो अपनी जान मुसीबत में कॅसती।

मिट्टन वाई ने सिर हिला कर कहा—कम-से-कम तुम इतना तो कर ही सकते थे कि उन पर डण्डे न चलाने देते। तुम्हारा काम आदिमियां पर डण्डे चलाना है ? तुम ज्यादा-से-ज्यादा रोक सकते थे। कल को तुम्हें अपराधियों को वेंत लगाने का काम दिया जाय, तो शायद तुम्हें बड़ा आनन्द आयेगा, क्यों ?

बीरबल सिंह ने खिसिया कर कहा-तुम वो बात नहीं समझती हो |

मिद्धन बाई—मैं ,खूब समझती हूँ । डी॰ एस॰ पी॰ पीछे खड़ा था। तुमने सोचा होगा, ऐसी कारगुजारी दिखाने का अवसर शायद फिर कभी मिले या न मिले। क्या तुम समझते हो, उस दल में कोई भला आदमी न था? उनमें कितने ही आदमी ऐसे थे, जो, तुम्हारे जैसो को नौकर रख सकते हैं। विद्या में तो शायद अधिकांश तुमसे बढ़े हुए होंगे; मगर तुम उन पर डण्डे चला रहे थे और उन्हें घोडे से कुचल रहे थे, वाह री जवॉमर्दी!

बीरबल ने वेहयायी की हँसी के साथ कहा—डी० एस० पी० ने मेरा नाम नोट कर लिया है। सच !

दारोगा ने समझा था, यह सूचना देकर वह मिडन वाई को ख़ुश कर देंगे। सजनता और मलमनसी आदि जगर को बातें हैं, दिल से नहीं, जबान से कही जाती हैं। स्वार्थ दिल की गहराइयों में बैठा होता है। वहीं गम्भीर विचार का विषय है।

मगर मिट्टन बाई के मुख पर हर्ष की कोई रेखा न नजर आयी, ऊपर की बातें शायद गहराइयों तक पहुँच गयी थीं। बोर्छी—जरूर कर लिया होगा और शायद तुम्हें जल्द तरक्की भी मिल जाय; मगर वेगुनाहों के खून से हाथ रॅगकर तरकी पायी, तो क्या पायी! यह तुम्हारी कारगुजारी का इनाम नहीं, तुम्हारे देश-द्रोह की कीमत है। तुम्हारी कारगुजारी का इनाम तो तब मिलेगा, जय तुम किसी खूनी को खोज निकालोंगे, किसी डूबते हुए आदमी को बचा लोगे।

एकाएक एक सिपाही ने बरामदे में खड़े होकर कहा—हुन्तूर, यह लिफ़ाफ़ा लाया हूं। बीरबल सिंह ने बाहर निकलकर लिफ़ाफ़ा ले लिया और भीतर की सरकारी चिद्वी निकालकर पढ़ने लगे। पढ़कर उसे मेज पर रख दिया। मिट्ठन ने पूछा--क्या तरकी का परवाना आ गया ?

बीरवल सिंह ने झेंपकर कहा—तुम तो बनाती हो | आज फिर कोई जुलूस निकलनेवाला है । मुझे उसके साथ रहने का हुक्म हुआ है ।

मिष्ठन—िकर तो तुम्हारी चाँदी है, तैयार हो जाओ। आज किर वैसे ही शिकार मिलेंगे। खूब बढ़कर हाथ दिखाना। डी० एस० पी० भी ज़रूर आयेंगे। अबकी तुम इन्सपेक्टर हो जाओंगे। सच!

बीरबल सिंह ने माथा सिकोइकर कहा—कमी-कभी तुम वे-सिर-पैर की बातें करने लगती हो। मान लो, मैं जाकर खुपचाप खड़ा रहूँ, तो क्या नतीजा होगा। मैं नालायक समका जाऊँगा और मेरी जगह कोई दूसरा आदमी भेज दिया जायगा। कहीं शुबहा हो गया कि मुझे खराज्य-वादियों से सहानुभूति है, तो कहीं का न रहूँगा। अगर बर्बास्त न हुआ तो लैन की हाजिरी तो हो ही जायगी। आदमी दुनिया में रहता है, उसी का चलन देखकर काम करता है। मैं बुद्धिमान् न सही; पर इतना जानता हूँ कि ये लोग देश और जाति का उद्धार करने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। यह भी जानता हूँ कि सरकार इस खयाल को कुचल डालना चाहती है। ऐसा गधा नहीं हूँ कि गुलामी की जिन्दगी पर गर्व करूँ; लेकिन परिस्थित से मजबूर हूँ।

बाजे की आवाज कानों में आयी। बीरनल सिंह ने बाहर जाकर पूछा। मालूम हुआ, स्वराज्यवालों का जुल्स आ रहा है। चटपट वर्दी पहनी, साफा बॉधा और जेन में पिस्तौल रखकर बाहर आये। एक क्षण में घोड़ा तैयार हो गया। कांस्टेनल पहले ही से तैयार बैठे थे। सब लोग डनल मार्च करते हुए जुल्स की तरफ चले।

( 8,)

लोग डवल मार्च करते हुए कोई पन्त्रह मिनट में जुलूस के सामने पहुँच गये। इन लोगों को देखते ही अगणित कंटों से 'वन्दे मातरम्' की एक ध्वनि निकली, मानों मेच-मण्डल में गर्जन शब्द, हुआ हो, फिर सन्नाटा छा गया। उस जुलूस में और इस जुलूस में कितना अन्तर था। वह स्वराज्य के उत्सव का जुलूस था, यह एक शहीद के मातम का। तीन दिन के भीषण जबर के और वेदना के बाद आज उस जीवन का अन्त हो गया, जिसने कभी पद की लालसा नहीं की, कभी अधिकार के सामने सिर नहीं हुकाया। उन्होंने मरते समय वसीयत की थी कि मेरी लाश को गंगा में नहलाकर दफन किया जाय और मेरे मज़ार पर स्वराज्य का झड़ा खड़ा किया जाय। उनके मरने का समाचार फैलते ही सारे शहर पर मातम का पर्दा-सा पड़ गया। जो सुनता था, एक बार इस तरह चौं क पड़ता था. जैसे उसे गोली लग गयी हो और तुरन्त उसके दर्शनों के लिए भागता था। सारे बाज़ार बन्द हो गये, इकों और ताँगों का कहीं पता न था जैसे शहर खुर गया हो। देखते-देखते सारा शहर उमड़ पड़ा। जिस वक्त जमाजा उठा, लाख-सवा लाख आदमी साथ थे। कोई आँख ऐसी न थी, जो आँसुओं से लाल न हो।

बीरबल सिंह अपने कास्टेबलों और सवारों को पॉच-पॉच गज के फासले पर खुद्द के साथ चलने का हुक्म देकर खुद पीछे चले गये। पिछली सकों में कोई पचास गज़ तक महिलाएँ थीं। दारोगा ने उनकी तरफ ताका। पहली ही कतार में मिट्टनबाई नज़र आयीं। बीरबल ने विश्वास न आया। फिर ध्यान से देखा, वहीं थीं। मिट्टन ने उनकी तरफ एक बार देखा, और ऑखें फेर लीं; पर उसके एक चितवन में कुछ ऐसा धिकार, कुछ ऐसी लजा, कुछ ऐसी ब्या, कुछ ऐसी छुणा भरी हुई थी कि बीरबल सिंह की देह में सिर से पाँच तक सनसनी-सी दौड़ गई। वह अपनी दृष्टि में कभी इतने हुक्के, इतने दुर्बल, इतने जलील न हुए थे।

सहसा एक युवती ने दारोगाजी की तरफ देखकर कहा—कोतवाल साहब, कहीं हम लोगों पर डण्डे न चला दीजिएगा | आपको देखकर मय हो रहा है।

दूसरी बोली-आपही के कोई भाई तो थे, जिन्होंने उस दिन माल के चौरस्ते पर इस बीर पुरुष पर आघात किये थे।

मिहन ने नहा-आप के कोई भाई न थे, आप खुद थे।

बीसियों ही मुँहों से आवानें निकर्जी—अन्छा, यह वही महाशय हैं ? महाशय आवको नमस्कार है ! यह आव ही की क्या का फल है कि आज हम भी आवके डण्डे के दर्शनों के लिए आ खड़ी हुई हैं।

बीरबल ने भिद्वन बाई की ओर आँखों का भाला चलाया; पर मुँह से कुछ

न बोले। एक तीसरी महिला,ने फिर कहा—हम एक जलसा करके आपको एक जयमाल पहनायेंगे और आपका यशोगान करेंगे।

चौथी ने कहा—आप विलक्षल अँग्रें ज मालूम होते हैं, जभी इतने गोरे हैं। एक बुद्धिया ने आँखें चढ़ा कर कहा—मेरी कोख में ऐसा बालक जनमा होता तो उसकी गर्दन मरोड़ देती!

एक युवती ने उसका तिरस्कार करके कहा-अाप भी खूब कहती हैं माता जी, कुत्ते तक तो नमक का हक अदा करते हैं, यह तो आदमी हैं।

बुढ़िया ने झड़ा कर कहा-पेट के गुलाम, हाय पेट | हाय पेट |

इस पर कई कियों ने बुढ़िया को आड़े हाथी लिया और वह बेचारी छजित होकर बोली—अरे, मैं कुछ कहती थोड़े ही हूँ; मगर ऐसा आदमी भी क्या, जो स्वार्थ के पीछे अन्या हो जाय।

बीरबल सिंह अब और न सुन सके । घोड़ा बढ़ा कर जुळ्स के कई गज़. पीछे चले गये । मर्द लिजत करता है, तो हमें क्रोध आता है । स्त्रियों लिजत करती हैं तो ग्लान उत्पन्न होती है । बीरबल की इस वक्त इतनी हिम्मत न भी कि किर उन महिलाओं के सामने जाते । अपने अफसरों पर क्रोध आया । मुझी को बार-बार क्यों इन कामों पर तैनात किया जाता है । और लोग भी तो हैं, उन्हें क्यो नहीं लाया जाता ? क्या मैं ही सबसे बीता गया हूँ ? क्या मैं. ही सबसे भावश्च्य हूँ ?

मिट्ठो इस वक्त मुझे दिल में कितना कायर और नीच समझ रही होगी। शायद इस वक्त मुझे कोई मार डाले, तो वह जवान भी न खोलेगी। शायद मन में प्रसन्न होगी कि अच्छा हुआ। अभी कोई जाकर साहब से कह दे, कि बीरवल सिंह की स्त्री जुल्द्स में निकलतों थी तो कहीं का न रहूँ। मिट्ठो जानती है, समझती है, फिर भी निकल खड़ी हुई। मुझसे पूछा तक नहीं। कोई फिक्स नहीं है न, जभी ये वातें सझती हैं। यहाँ सभी बेफिक हैं, कालेजों और स्कूलों के लड़के, मज़दूर, पेशेवर इन्हें क्या चिन्ता! मरन तो हम लोगों की है, जिनके बाल-बच्चे हैं, और कुल-मर्यादा का ध्यान है। सब-की-सब मेरी तरफ कैसा पूर रही थीं, मानों खा जायँगी।

जुल्स शहर की मुख्य सड़कों से गुज़रता हुआ चला जा रहा था। दोनों

अंर छतों पर, छड़ पर, चॅनलो पर, वृक्षों पर दर्शकों की दीवार-सी खड़ी थीं। वीरवल सिंह को आज उनके चेहरों पर एक नयी स्कूर्ति; एक नया उत्साह, एक नया गर्व झलकता हुआ मालूम होता था। स्कूर्ति थी बृद्धों के चेहरों पर, उत्साह युवकों के और गर्व रमणियों के। यह स्वराज्य के पथ पर चलने का उल्लास था। अब उनकी यात्रा का लक्ष्य अज्ञात न था, पथ-अर्थों की भाँति हथर-उधर भटकना न था, दलितों की भाँति सिर द्युकाकर राना न था। स्वाधीनता का सुनहला शिखर सुदूर आकाश में चमक रहा था। ऐसा जान पड़ता था, लोगों को बीच के नालों और जंगलों की परवा नहीं है, सब उस सुनहले लक्ष्य पर पहुँचने के लिए उत्सुक हा रहे हैं।

ग्यारह बजते-बजते जुल्स नदी के किनारे जा पहुँचा, जनाना उतारा गया और लाग शव को गंगास्तान कराने के लिए चले। उसके शीतल, शान्त, पीले मस्तक पर लाठी की चाट साफ़ नजर आ रही थी। रक्त जम कर काला हो गया था। सिर के बड़े-बड़े बाल खून जम जाने से किसी चित्रकार की त्लिका की माँति चिमट गये थे। कई हजार आदमी इस शहीद के अन्तिम दर्शनों के लिए मण्डल बाँधकर खड़े हो गये। बीरबल सिंह पीछे घोड़ पर सवार खड़े थे। लाठी की चोट उन्हें भी नजर आयी। उनकी आत्मा ने जोर से धिकारा। वह शाय की ओर न ताक सके। मुँह फेर लिया। जिस मनुष्य के दर्शनों के लिए, जिसके चरणों की रज मस्तक पर लगाने के लिए लाखों आदमी विकल हो रहे हैं, उसका मैंने इतना अपमान किया। उनकी आत्मा इस समय खांकार कर रही थी कि उस निर्दय प्रहार में कर्चव्य के भाव का लेश भी न था—केवल स्वार्थ था, कारगुजारी दिखाने की हवस और अफ़सरों को ख़ुश करने की लिएसा। हजारो ऑखें कोध से भरी हुई उनकी ओर देख रही थी; पर वह सामने ताकने का साहस न कर सकते थे।

एक कास्टेबल ने आकर प्रशंसा की—हुजूर का हाथ गहरा पड़ा था। अभी तक खोपड़ी खुली हुई है। सबकी आँखें खुल गर्यी।

वीरबल ने उपेक्षा की—मैं इसे अपनी जवाँमर्दी नहीं, अपना कमीनापन अमझना हूँ।

कास्टेबल ने फिर खुशामद की-वड़ा सरकश आदमी था हुजूर !

वीरवल ने तीव भाव से कहा—चुप रहो ! जानते भी हो, सरकद्म किसे कहते हैं ? सरकद्म वे कहलाते हैं, जो डाके मारते हैं, चोरी करते हैं, खून करते हैं ; उन्हें सरकद्म नहीं कहते, जो देश की भलाई के लिए अपनी जान इथेली पर लिए फिरते हों । हमारी बदनसीबी है कि जिनकी मदद करनी चाहिए, उनका विरोध कर रहे हैं । यह घमण्ड करने और ख़ुश होने की बात नहीं हैं, दर्म करने और रोने की बात है ।

स्नान समाम्न हुआ । जुल्र्स यहाँ से फिर रवाना हुआ ।

शय को जब खाक के नीचे मुळाकर लोग लौटने लगे, तो दो बज रहे थे।
मिक्कन बाई स्त्रियों के साथ-साथ कुछ दूर तक तो आयी; पर क्रीन्स-पार्क में आकर ठिठक गयीं। घर जाने की इच्छा न हुई। वह जीर्ण, आहत, रक्त-रंजित शव, मानो उसके अन्तस्तल में बैठा उसे धिकार रहा था। पित से उसका मन इतना विरक्त हो गया था कि अब उसे धिकार ने की भी उसकी इच्छा न थी। ऐसे स्वार्थी मनुष्य पर भय के सिवा और किसी चीज का असर हो सकता है, इसका उसे विश्वास ही न था।

वह बड़ी देर तक पार्क में घास पर बैठी सोचती रही; पर अपने कर्तव्य का कुछ निश्चय न कर सकी। मैंके जा सकती थी; किन्तु वहाँ से महीने-दो-महीने में फिर इसी घर में आना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी की आश्रित न बन्तूंगी। क्या में अपने गुजर-बसर को भी नहीं कमा सकती? उसने स्वयं भाँति-भाँति की कठिनाइयों की कल्पना की; पर आज उसकी आत्मा में न-जाने इतना बल कहाँ से आ गया था। इन कल्पनाओं का ध्यान में खाना ही उसे अपनी कमजोरी मालूम हुई।

सहसा उसे इब्राह्मिश्नली की वृद्धा विधवा का खयाल आया। उसने सुना था, उसके लड़के-बाले नहीं हैं। वेचारी अकेलो बैठी रो रही होगी। कोई तसली देनेवाला भी पास न होगा। वह उनके मकाम की ओर चली। पता उसने पहले ही अपने साथ की औरतों से पूछ लिया था। वह दिल में सोचती जाता थी—मैं उनसे कैसे मिलूँगी, उनसे क्या कहूँगी, उन्हें किन शब्दों में समझाऊँगी। इन्हीं विचारों में दूबी हुई वह इब्राहिमअली के घर पर पहुँच गयी। मकान एक

गली में था, साफ़-सुथरा; लेकिन द्वार पर इसरत बरस रही थी। उसने घड़कते हुए दृदय से अन्दर कदम रखा। सामने बरामदे में एक खाट पर वह वृद्धा बैठी हुई थी, जिसके पित ने आज स्वाधीनता की वेदी पर अपना बलिदान दिया था। उसके सामने सादे कपड़े पहने एक युवक खड़ा, आँखों में आँख, भर वृद्धा से कुछ बातें कर रहा था। मिहन उस युवक को देखकर चौंक पड़ी—वह बीरवल सिंह थे।

उसने कोघमय आश्चर्य से पूछा-तुम यहाँ कैसे आये ?

वीरबल सिंह ने कहा—उसी तरह, जैसे तुम आयी। अपने अपराध क्षमा

कराने आया हूँ।

ि मिहन के गोरे मुखड़े पर आज गर्व, उछास और प्रेम की जो उज्ज्वल, विभूति मजर आयी, वह अकथनीय थी। ऐसा जान पड़ा, मानो उसके जनम-जन्मान्तर के क्लेश मिट गये हैं; वह चिन्ता और माया के बन्धनों से मुक्त हो अयी है। क़ादिर और मैकू ताड़ीखाने के सामने पहुँचे, तो वहाँ कांग्रेस के वार्ल-टियर झण्डा छिये खंडे नजर आये। दरवाजे के इधर-उधर हजारों दर्शक खंडे थे। शाम का वक्त था। इस वक्त गली में पियकड़ों के सिवा और कोई न आता था। मले आदमी इधर से निकलते झिशकते। पियकड़ों की छोटी-छोटी टोलियाँ आती-जाती रहती थीं। दो-वार वेश्याएँ दूकान के सामने खड़ी नजर आतो थीं। आज यह भीड़-भाड़ देख कर मैकू ने कहा—मड़ी भीड़ है बे, कोई दो-तीन सो आदमी होंगे।

क़ादिर ने मुसिकराकर कहा—भीड़ देखकर डर गये क्या ? यह सब हुर हो जायँगे, एक भी न टिकेगा। यह लोग तमाज्ञा देखने आये हैं, लाडियाँ खाने नहीं आये हैं।

मैकू ने सन्देह के स्वर में कहा — मगर पुलिस के सिपाही भी तो बैठे हैं। ठीकेदार ने तो कहा था, पुलिस न बोलेगी।

कादिर—हाँ वे, पुलिस न बोलेगी; तेरी नानी क्यों मरी जा रही है। पुलिस वहाँ बोलती है, जहाँ चार पैसे मिलते हैं, या जहाँ काई औरत का मामला होता है। ऐसी बेफ़्रजूल बातों में पुलिस नहीं पड़ती। पुलिस ता और शह दे रही है। ठीकेदार से साल में सैकड़ो स्वये मिलते हैं। पुलिस इस वक्त उसकी मदद न करेगी तो कब करेगी ?

मैक्—चलो, आज दस हमारे भी सीधे हुए। मुक्त में पियेंगे वह अलग। मगर सुनते हैं, कांग्रे सवालों में बड़े-बड़े मालदार लोग शरीक हैं। वह कहीं हम लोगों से कसर निकालें तो बुरा होगा।

क़ादिर—अवे, कोई कसर-वसर नहीं निकालेगा, तेरी जान क्यों निकल रही है ¿ कांग्रे सवाले किसी पर हाथ नहीं उठाते, चाहे कोई उन्हें मार ही डाले। नहीं तो उस दिन जुलूस में दस-बारह चौकीदारों की मजाल थी कि दस हजार आदिमियों को पीटकर रख देते। चार तो वहीं ठण्डे हो गये थे, मगर एक ने हाथ नहीं उठाया। इनके जो महात्मा हैं, वह बड़े भारी फ़कीर हैं। उनका हुक्म है कि चुक्के से मार खा छा, लड़ाई मत करो।

यों बातें करते-करते दोनों ताड़ीखाने के द्वार पर पहुँच गये। एक स्वयं सेवक हाथ जोड़कर सामने आ गया और बोला—भाई साहब, आपके मज़हब में ताड़ी हराम है।

मैकू ने बात का जवाब चाँटे से दिया। ऐसा तमाचा मारा कि स्वयंसेवक की ऑखों में खून आ गया। ऐसा मासूम होता था, गिरा चाहता है। दूसरे स्वयंसेवक ने दौड़कर उसे सॅमाला। पाँचों उँगलियो का रक्तमय प्रतिबिम्ब झलक रहा था।

मगर वालंटियर तमाचा खाकर भी अपने स्थान पर खड़ा रहा। मैक् ने कहा-अब हटता है कि और लेगा ?

स्त्रयंसेवक ने नम्रता से कहा--अगर आपकी यही इच्छा है, तो सिर सामने किये हुए हैं। जितना चाहिए, मार लीजिए; मगर अन्दर न जाहए।

यह कहता हुआ वह मैकू के सामने बैठ गया।

मैकू ने स्वयंसेवक के चेहरे पर निगाह डाली। उसकी पाँचों उँगलियों के निशान झलक रहे थे। मैकू ने इसके पहले अपनी लाठी से टूटे हुए कितने ही सिर देखे थे, पर आज की-सी ग्लानि उसे कभी न हुई थी। वह पाँचों उँगलियों के निशान किसी पंचारूल की माँति उसके हृदय में चुभ रहे थे।

क़ादिर चौकीदारों के पास खड़ा सिगरेट पीने लगा। वहीं खड़े-खड़े बोला—अबे, खड़ा देखता क्या है, लगा कसके एक हाथ!

मैक् ने स्वयंसेवक से कहा—तुम उठ जाओ, मुझे अन्दर जाने दो । 'आप मेरी छाती पर पाँव रखकर चले जा सकते हैं।'

भीं कहता हूँ, उठ जाओ; मैं अन्दर ताड़ी न पीऊँगा, एक दूसरा ही काम है।' उसने यह बात कुछ इस दृढ़ता से कही कि स्वयंसेवक उठकर रास्ते से इद गया। मैकू ने मुसकिराकर उसकी ओर ताका। स्वयंसेवक ने फिर हाथ जोड़कर कहा—अपना वादा भूळ न जाना।

एक चौकीदार बोला--लात के आगे भूत भागता है, एक ही तमाचे में ठीक हो गया !

कादिर ने कहा—यह तमाचा यश्चा को जन्म भर याद रहेगा। मैकू के तमाचे सह लेना मामूली काम नहीं है।

चौकीदार—आज ऐसा ठोको इन सबों को कि फिर इथर आने का नाम न छें।

कृतिर-खुदा ने चाहा, तो फिर इधर आयेंगे भी नहीं। मगर हैं सब बड़े हिम्मती। जान को हथेली पर लिये फिरते हैं।

### ( ? )

मैक् भीतर पहुँचा, तो ठीकेदार ने ध्वागत किया—आओ मैक् मियाँ ! एक ही तमाचा लगाकर क्यों रह गये ? एक तमाचे का भला इन पर क्या असर होगा ? बडे लतलोर हैं सब ! कितना ही पीटो, असर ही नहीं होता । बस, आज सबों के हाथ-पाँव तोड़ दो, किर इधर न आयें।

मैक्-तो क्या और न आयेंगे ?

ठीकेदार-फिर आते सबीं भी नानी मरेगी।

मैक्—और जो कहीं इन तमाशा देखनेवालों ने मेरे ऊपर डण्डे चलाये तो ? ठीकेदार—तो पुलिस उनको मार मगायेगी। एक झड़प में मैदान साफ हो जायगा। लो जब तक एकाध बोतल पी लो। मैं तो आज मुक्त की पिला रहा हूँ ।

मैक्-क्या इन ग्राहकों को भी मुफ्त ?

ठीकेदार-क्या करता, कोई आता ही न था। जब सुना कि मुफ्त मिलेगी, तो सब धँस पडें।

मैक्—मैं तो आज न पीऊँगा।

ठीकेदार-क्यों ? तुम्हारे लिए तो आज ताजी ताड़ी मँगवाई है।

मैक्—यों ही, आज पीने की इच्छा नहीं है। लाओ, कोई लकड़ी निकालो, हाथ से मारते नहीं बनता।

ठीकेदार ने लपककर एक मोटा सींटा मैकू के हाथ में दे दिया। और खण्डेवाजी का तमाज्ञा देखने के लिए झार पर खड़ा हो गया।

मैकू ने एक क्षण डण्डे को तौछा, तब उछलकर ठीकेदार की ऐसा डण्डा दिया कि वह वहीं दोहरा होकर द्वार में गिर पड़ा। इसके बाद मैकू के पियक्कड़ों की ओर रुख किया और लगा डण्डों की वर्षा करने। न आगे देखता था, न पीछे। बस डण्डें चलाये जाता था।

ताड़ीबाजों के नशे हिरन हुए। घबड़ा-घबड़ाकर भागने लगे; पर किवाड़ों के बीच में ठीकेदार की देह बिंधी पड़ी थी। उधर से फिर भीतर की ओर क्षपके। मैंकू ने फिर डण्डों से आवाहन, किया। आखिर सब ठीकेदार की देह को रौंद-रौंदकर भागे। किसी का हाथ दूटा, किसी का सिर फूटा, किसी की कमर दूटी। ऐसी भगदड़ मची कि एक मिनट के अन्दर ताड़ी खाने में एक चिड़िये का पूत भी न रह गया।

एकाएक मटको के टूटने की आवाज आयी। एक स्वयंसेवक ने भीतर क्योंककर देखा, तो मैकू मटकों का विश्वंस करने में जुटा हुआ था। बोला— भूई साहब, अजी भाई साहब, यह आप क्या गजब कर रहे हैं। इससे तो कहीं अच्छा या कि आपने हमारे ही ऊपर अपना गुस्सा उतारा होता।

मैकू ने दो-तीन हाथ चलाकर बाकी बची हुई बोतलों और मटकों का सफ़ाया कर दिया और तब चलते-चलते ठीकेदार को एक लात जमाकर बाहर निकल आया।

कादिर ने उसको रोककर पूछा — तूपागल तो नहीं हो गया वे ? क्या करने आया था, और क्या कर रहा है।

मैक् ने लाल-लाल आँखों से उसकी ओर देखकर कहा—हॉ, अलाह का छुक है कि मैं जो करने आया था, वह न करके कुछ और ही कर बैठा। तुममें कुवस हो, तो वालेंटरों को मारो, मुझमें कूवत नहीं है। मैंने तो एक थप्पड़ लगाया, रंज अभी तक है और हमेद्दा रहेगा! तमाचे के निशान मेरे कलेजे पर बन गये हैं। जो लोग दूसरों को गुनाह से बचाने के लिए अपनी जान देने को खड़े हैं, उन पर वही हाथ उठायेगा, जो पाजी है, कमीना है, नामर्द है। मैक् फिसादी है, लठैत है, गुण्डा है; पर कमीना और नामर्द नहीं है। कह दो पुलिसवालों से, चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर लें।

कई ताड़ीबाज खड़े सिर सहलाते हुए, उसकी और सहमी हुई आँखों से ताक रहे थे। कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ती थी। मैक् ने उनकी ओर देख-कर कहा—मैं कल फिर आऊँगा। अगर दुममें से किसी को यहाँ पर देखा, तो खून ही पी जाऊँगा! जेल और फाँसी से नहीं डरता। तुम्हारी भलमनसी

इसी में है कि अब भूलकर भी इधर न आना। यह कांग्रे सवाले तुम्हारे बुदमन नहीं हैं। तुम्हारे और तुम्हारे बाल-बच्चों की भलाई के लिए ही तुम्हें पीने से शेकते हैं। इस वैमों से अपने बाल-बच्चों की परविश्व करें। धी-वध खाओं।

रोकते हैं। इन पैसों से अपने बाल-बच्चों की परवरिश करो, घी-दूध खाओ। घर में तो फाँके हो रहे हैं, घरवाली तुम्हारे नाम की रो रही हैं, और तुम यहाँ

चैठे पी रहे हो १ लानत है इस नशेवाजी पर ।

मैकू ने वहीं डण्डा फॉक दिया और कदम बढ़ाता हुआ घर चला । इस

वक्त तक हज़ारी आदिमियों का हुज़्स हो गया था । सभी श्रद्धा, प्रेम और

गर्व की ऑंको से मैकू को देख रहे थे ।

# आहुति

आनन्द ने गद्दे दार कुरसी पर चैठकर सिगार जलाते हुए कहा—आज विशंभर ने कैसी हिमाकत की ! इम्तहान करीब है और आप आज वालंटियर बन बैठे। कहीं पकड़ गये, तो इम्तहान से हाथ धोयेंगे। मेरा तो खयाल है कि वजीका भी बन्द हो जायगा।

सामने दूसरे बेंच पर रूपमणि बैठी एक अखनार पढ़ रही थी। उसकी भाँखे अखनार की तरफ थीं; पर कान आनन्द की तरफ लगे हुए थे। बोळी—यह तो बुरा हुआ। तुमने समझाया नहीं ? आनन्द ने मुँह बनाकर कहा—जब कोई अपने को दूसरा गाँधी समझने लगे, तो उसे समझाना मुश्केल हो जाता है। वह उलटे मुझे समझाने लगता।

रूपमणि ने अखबार का समेटकर बालों को संभालते हुए कहा—तुमने मुझे भी तो नहीं बताया, शायद मैं उसे रोक सकती।

आनन्द ने कुछ चिढ़कर कहा—तो अभी क्या हुआ, अभी तो शायद कांग्रेस-आफ़िस ही में हो। जाकर रोक लो।

आनन्द और विशंभर दोनों ही युनिवर्षिटी के विद्यार्थी थे। आनन्द के हिस्से में लक्ष्मी भी पड़ी थीं, सरस्वती भी; विश्वभर फूटी तकदीर लेकर आया था। प्रोफ़ सर ने दया करके एक छोटा-सा वजीफ़ा दे दिया था। बस, यही उसकी जीविका थी। रूपमणि भी साल भर पहले उन्हीं की समकक्ष थी; पर इस साल उसने कालेज छोड़ दिया था। स्वास्थ्य कुछ विगड़ गया था। दोनों युवक कभी-कभी उससे मिलने आते रहते थे। आनन्द आता था उसका हृदय लेने के लिए; विशंभर आता था यों ही। जी पढ़ने मेंन लगता, या वबड़ता, तो उसके पास आ बैठता था। शायद उससे अपनी विपत्ति-कथा कहकर उसका चित्त कुछ शान्त हो जाता था। आनन्द के सामने कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ती थी। आनन्द के पास उसके लिए सहानुभूति का एक शब्द भी न था। वह उसे फटकारता था, जलील करता था और वेवकूफ़ बनाता था। विशंभर में उससे

बहस करने की सामर्थ्य न थी। सूर्य के सामने दीपक की हस्ती ही क्या ? स्थानन्द का उस पर मानसिक आधिपत्य था। जीवन में पहली बार उसने उस आधिपत्य को अस्वीकार किया था और उसी की शिकायत लेकर आनन्द रूप-मणि के पास आया था। महीनों विद्यंभर ने आनन्द के तर्क पर अपने भीतर के आग्रह को टाला; पर तर्क से परास्त होकर भी उसका हृदय विद्रोह करता रहा। बेशक उसका यह साल खराब हो जायगा। संभव है, उसके लान-जीवन ही का अन्त हो जाय, फिर इस १४-१५ वर्षों की मेहनत पर पानी फिर बायगा, न खुदा ही मिलेगा न सनम का विसाल ही नसीव होगा। आग में क्दने से क्या फायदा। युनिवर्सिटी में रहकर भी तो बहुत कुछ देश का काम किया जा सकता है। आनन्द महीने में कुछ-न-कुछ चंदा जमा कर देता है। दूसरे छानों से स्वदेशी की प्रतिज्ञा करा ही लेता है। विशंभर को भी आनन्द ने यही सलाह दी। इस तर्क ने उसकी बुद्धि को तो जीत लिया; पर उसके मन को न जीत सका। आज जब आनन्द कालेज गया तो विश्वभर ने रत्रराज्य-भवन की राह लो। कालेज से लीटा, तो उसे अपनी मेज पर विश्वभर का पत्र मिला। लिखा था—श्विय आनन्द,

मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ वह मेरे लिए हितकर नहीं है: पर न-जाने कीन सी शक्ति सुझे खींचे लिये जा रही है। मैं जाना नहीं चाहता; पर जाता हूँ, उसी तरह जैसे आदमी मरना नहीं चाहता; पर मरता है, रोना नहीं चाहता; पर रोता है। जब सभी लोग, जिन पर हमारी भिक्त है, ओखली में अपना सिर डाल चुके, तो मेरे लिए अब कोइ दूसरा मार्ग नहीं है। मैं अब और अपनी आत्मा का घोखा नहीं दे सकता। युनिवर्सिटी के लिए आत्मा की हत्या नहीं कर सकता। यह इज्जत का सवाल है, और इज्जत किसी तरह का समझौता Compromise नहीं कर सकती।

तुम्हारा—

विशंभर

ख़त पढ़कर आनन्दके जो में आया कि विशंपर को समझाकर छोटा छाये; पर उसकी हिमाकत पर गुस्सा आया और उसी तैश में वह रूपमणि के पास जा पहुँचा। अगर रूपमणि उसकी खुशामद करके कहती—जोकर उसे छोटा छाओ तो शायद वह चला जाता ; पर उसका यह कहना कि मैं उसे रोक लेती, उसके लिए असहा था। उसके जवाब में रोष था, रुखाई थी और शायद कुछ इसद भी था।

रूपमणि ने गर्व से उसकी ओर देखा और बोली—अच्छी बात है, मैं जाती हूं।

एक क्षण के बाद उसने डरते-डरते पूछा-तुम क्यों नहीं चलते ?

फिर वही पालती। अगर रूपमणि उसकी खुशामद करके कहती, तो आनंद जारूर उसके साथ चला जाता; पर उसके प्रश्न में पहले ही यह भाव छिपा था कि आनन्द जाना नहीं चाहता थां। अभिमानी आनन्द इस तरह नहीं जा सकता। उसने उदासीन भाव से कहा—मेरा जाना व्यर्थ है। तुम्हारी बातो का ्ष्यादा असर होगा। मेरी मेज्ञ पर यह खत छोड़ गया था। जब यह आत्मा, कर्चव्य और भादर्श की बड़ी-बड़ी बात सोच रहा है और अपने को भी कोई ऊँचे दर्जे का आदमी समझ रहा है, तो मेरा उस पर कोई असर न होगा।

उसने जेब से पत्र निकालकर रूपमणि के सामने रख दिया। इन शब्दों में को संकेत और व्यंग्य था, उसने एक क्षण तक रूपमणि को उसकी तरफ्त देखने न दिया। आनग्द के इस निर्दय प्रहार ने उसे आइत-सा कर दिया था; पर एक ही क्षण में विद्रोह की एक चिनगारी-सी उसके अन्दर जा बुसी। उसने खब्द माव से पत्र को लेकर पढ़ा। पढ़ा सिर्फ आनग्द के प्रहार का जवाब देने के लिए; पर पढ़ते-पढ़ते उसका चेहरा तेज से कठोर हो गया, गरदन तन गयी, आँखों में उत्सर्ग की लाली आ गयी।

उसने मेज पर पत्र रखकर कहा-नहीं, अब मेरा भी जाना व्यर्थ है।

अनन्द ने अपनी विजय पर फूलकर कहा— मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया, इस वक्त उसके सिर पर भूत सवार है, उस पर किसी के समझाने का असर न होगा। जब साल भर जेल में चक्की पीस लेंगे और वहाँ से तपेदिक लेकर निकलेंगे, या पुलिस के ढंडो से सिर और हाथ-पॉव तुड़वा लेंगे, तो बुद्धि ठिकाने आयेगी। अभी जय-जयकार और तालियों के स्वप्न देख रहे होगे!

रूपमणि सामने आकाश की ओर देख रही थी। नीले आकाश में एक

छाया-चित्र-सा नजर आ रहा था--- दुर्बल, सूखा हुआ, नम शरीर, घुटनीं तक धोती, चिकना सिर, पोपला मुँह, तप, त्याग और सत्य की सजीव मूर्ति।

आनन्द ने फिर कहा — अगर मुझे माल्स हो कि मेरे रक्त से देश का उद्धार हो जायगा, तो मैं आज उसे देने को तैयार हूँ; लेकिन मेरे जैसे सौ-पचास आदमी निकल ही आयें, तो क्या होगा। प्राण देने के सिवा और तो कोई प्रत्यक्ष फल नहीं दीखता।

रूपमणि अब भी वही छाया-चित्र देख रही थी। वह छाया मुसकिरा रही थी, वह सर्छ-मनोहर मुसकान, जिसने विश्व को जीत छिया है।

आनन्द फिर बोला—जिन महाशयों को परीक्षा का भूत सताया करता है, उन्हें देश का उद्धार करने की सझती है। पूछिये, आप अपना उद्धार तो कर ही नहीं सकते. देश का क्या उद्धार की जिएगा।

हधर फेल होने से उधर के खण्डे फिर भी हलके हैं। रूपमणि की आँखें आकाश की ओर थीं! छाया-चित्र।कठोर हो गया था। आनन्द ने जैसे चौंक कर कहा—हॉ, आज बड़ा मजेदार फिल्म है। चलती हो ? पहले शो में लौट आयें।

रूपमणि ने जैसे आकाश से नीचे उतर कर कहा-नहीं, मेरा जी नहीं चाहता। आनन्द ने धीरे से उसका हाथ पकड़ कर कहा—तबीयत तो अच्छी है ? रूपमणि ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की। बोळी—हाँ, तबीयत में क्या हुआ है ?

'तो चलती क्यों नहीं ?'
'आज जी नहीं चाहता ।'
'तो फिर मैं भी न जाऊँगा ।'
'बहुत ही उत्तम, टिकट के रुपये कांग्रेस को दे दो ।'
'यह तो टेढ़ी शर्त है; लेकिन मंजूर !'
'कल रसीद मुझे दिला देना ।'
'तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास भी नहीं ?'
आनन्द होस्टल चला । जरा देर बाद रूपमिश्वा स्वराज्य-भवन की ओर चली ।

### ( ? )

रूपमणि स्वराज्य-भवन पहुँची, तो स्वयं छेवकों का एक दल विलायती कप के के गोदामों को पिकेट करने जा रहा था। विशम्भर इस दल में न था। वसरा दल शराब की वृकानों पर जाने को तैयार खड़ा था। विशम्भर

इसमें भी न था।

रूपमणि ने मन्त्री के पास जाकर कहा—आप बता सकते हैं विश्वाम्भरनाथ कहाँ हैं ?

मन्त्री ने पूछा-वही, जो आज भरती हुए हैं ?

'जी हाँ, वही ।

'बड़ा दिलेर आदमी है। देहातों को तैयार करने का काम लिया है। स्टेशन पहुँच गया होगा। सात बजे की गाड़ी से जा रहा है।'

'तां अभी स्टेशन पर होंगे ?'

मन्त्री ने घड़ी पर नज़र डाङकर जवाब दिया—हाँ, अभी तो शायंद स्टेशन पर मिल जावँ।

रूपमणि ने बाहर निकल कर साइकिल तेज की। स्टेशन पर पहुँची तो देखा कि विश्वम्भर प्लेश-कार्म पर खड़ा है।

रूरमणि को देखते ही छान कर उसके पास आया और बोला—तुम यहाँ कैसे आई ? आज आनन्द से तुम्हारी मुलाक़ात हुई थी ?

रूपमणि ने उसे सिर से पाँच तक देखकर कहा—यह तुमने क्या सूरत बना रखी है ? क्या पाँच में जूता पहनना भी देशत्रोह है ?

विश्वाम्भर ने डरते-डरते पूछा—आंनन्द बाबू ने तुमसे कुछ कहा नहीं ? रूपमणि ने स्वर को कठोर बनाकर कहा—जी हाँ, कहा । तुम्हें यह क्या सूत्री । दो साल से कम के लिए न. जाओं ने ?

विशाम्भर का मुँह गिर गया। बोला—जब यह जानती हो, तो क्या तुम्हारे पास मेरी हिम्मत वँधाने के लिए दो शब्द नहीं हैं ?

रूपमाण का हृद्य मसोस उठा, मगर बाहरी उपेक्षा की न त्याग सकी। बोली-जुम मुझे दुश्मन समझते हो या दोस्त ? भियां भर ने आँखों में आँख भरकर कहा—तुम ऐसा प्रश्न क्यों करती हो, क्षमणि ? इसका जवाब मेरे मुँह से न सुनकर भी क्या तुम नहीं समझ सकती ? क्षमणि—तो मैं कहती हूँ, तुम मत जाओ।

विशामर—यह दोस्त की सकाइ नहीं है, रूपमणि ! मुझे विश्वास है, तुम दृदय से यह नहीं कह रही हो । मेरे प्राणों का क्या मूल्य है, जरा यह सोची । एस० ए० होकर भी सौ रुपये की नौकरी ! बहुत बढ़ा तो तीन-चार सौ तक काऊँगा। इसके बदले यहाँ क्या मिलेगा, जानती हो ? संपूर्ण देश को स्वराज्य । इतने महान् हेतु के किए मर जाना भी उस जिन्दगी से कहीं बढ़कर है । अब जाओ गाड़ी आ रही है । आनन्द बाबू से कहना, मुझसे नाराज न हों।

रूपमणि ने आज तक इस मन्दबुद्धि युवक पर दमा की थी। इस समय वह उसकी श्रद्धा का पात्र बन गया। त्यागं में हृदय को खींचने की जो शक्ति है, उसने रूपमणि को इतने वेग से खींचा कि पिरिस्थितियों का अन्तर मिट सा गर्या। विशंभर में जितने दोष थे, वे सभी अलंकार बन बनकर चमक उठे। उसके हृदय की विशालता में वह किसी पक्षी की भाँति उद-उदकर आश्रय खोजने लगी।

रूपमणि ने उसकी ओर आतुर नेत्रों से देखकर कहा-मुझे भी, अपने साथ लेते चलो।

विशम्भर पर जैसे घड़ों का नशा चढ़ गया। 'तुमको ? आनन्द बाबू जिन्दा न छोड़ेंगे ]' 'मैं आनन्द के हाथों बिकी नहीं हूँ,।' 'आनन्द तो हमारे हाथों बिके हुए हैं ]'

रूपमणि ने विद्रोह-भरी आँखों से उसकी और देखा; पर कुछ बोली नहीं। परिस्थियाँ उसे इस समय बाधाओं-सी माळ्स हो रही थीं। वह भी विद्यामार की भाँति स्वन्छन्द क्यों न हुई? सम्पन्न माँ-वाप की अकेली लक्षेत्री, भोग-विलास में पली हुई, इस समय अपने को कैदी समझ रही थी। उसकी आत्मा उन बन्धनों को तोड़ डालने के लिए जोर लगाने लगी।

गाड़ी था गथी। मुसाफ़िर चढ़ने-उतरने छगे। रूपमणि ने सजल नेत्रीं से कहा—उम मुझे नहीं के चलोगे !

'क्यों'

'मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता।'

निया तम समझते हो, मैं इतना विलासक्ता हूँ कि देहात में रह नहीं सकती ?? विशंभर लजित हो गया। यह भी एक बड़ा कारण था; पर उसने इनकार न किया—नहीं, यह बात नहीं।

'फिर क्या बात है ? क्या यह भय है, पिताजी मुझे त्याग देंगे ? श्विगर यह भय हो तो क्या वह विचार करने योग्य नहीं ?'

'मैं उसकी तृण-बरावर भी परवा नहीं करती।'

विशंभर ने देखा, रूपमणि के चाँद-से मुँख पर गर्वमय संकल्प का आभास था। वह उस संकल्प के सामने जैसे काँग उठा। बोला—मेरी यह याचना स्वीकार करो रूपमणि, मैं तुमसे विनती करता हूँ।

रूपमणि साचती रही।

विश्वम्भर ने फिर कहा—मेरी खातिर तुझे यह विचार छोड़ना पड़ेगा। । रूमणि ने सिर झुकाकर कहा—अगर तुम्हारा यह आदेश है, तो मैं उसे मानूंगी विशंभर | तुम दिल में समझते हो, मैं क्षणिक आवेश में आकर इस समय अपने भविष्य को गारत करने जा रही हूँ। मैं तुम्हें दिखा दूँगी, यह मेरा क्षणिक आवेश नहीं है, हढ़ संकल्प है। जाओ; मगर मेरी इतनी बात मानना कि क़ानून के पंजे में उसी वक्त आना जब आत्माभिमान या सिद्धान्त पर चोट लगती हा। मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहूँगी।

गाड़ी ने सीटां दी। विशंभर अन्दर जा बैठा। गाड़ी वली गयी, रूपमिश् मानो विश्व की सम्पत्ति अञ्चल में लिये खड़ी रही।

( 3 )

रूपमणि के पास विद्यांभर का एक पुराना रद्दी-सा फोटो आहमारी के एक कोने में पड़ा हुआ था। आज स्टेशन से आकर उसने उसे निकाला और उसे एक मखमली फ्रोम में लगाकर मेज़ पर रख दिया। आनन्द का फोटो वहाँ से हटा दिया गया।

बिशांभर ने खुडियों में उसे दो-चार पत्र लिखें ये। रूपमणि ने उन्हें पढ़कर एक किनारे डाल दिये थे। आज उसने उन पत्रों को निकाला और उन्हें दोबारा पढ़ा। उन पत्रों में आज कितना रस था। वह बड़ी हिफाजत से राइटिंग-माक्स में बन्द कर दिये गये।

दूसरे दिन समाचार-पत्र आया तो रूपमणि उस पर दूट पड़ी । विशंभर का नाम देखकर वह गर्व से फूळ उठी ।

दिन में एक बार स्वराज्य-भवन जाना उसका नियम हो गया। जलसों में भी बराबर दारीक होती, विलास की चीजें एक-एक करके सब फेंक दी गयी। रेशमी साड़ियों की जगह गावें की साड़ियाँ आयीं। चरखा भी आया। वह घण्टों बैठी सूत काता करती। उसका सूत दिन-दिन बारीक होता जाता था। इसी सूत से वह विशें भर के कुरते बनवायेगी।

इन दिनों परीक्षा की तैयारियाँ थीं। आनन्द को सिर उठाने की फुरसत न मिलती। दो-एक बार वह रूपमणि के पास आया; पर ज्यादा देर बैठा नहीं। शायद रूपमणि की शिथिलता ने उसे ज्यादा देर बैठने ही न दिया।

एक महीना बीत गया।

एक दिन शाम को आनन्द आया। रूपमणि स्वराज्य-भवन जाने को तैयार थी। आनन्द ने भवें सिकोड़कर कहा--- तुमसे तो अब बातें करना भी मुश्किल है।

स्त्रमणि ने कुर्सी पर बैठकर कहा—दुन्हें भी तो किताबों से छुट्टी नहीं मिळती। जाज की कुछ ताजी खबर नहीं मिळी ? स्वाराज्य-भवन में राज्ञ-रोज़ा का हाल माल्म हो जाता है।

आनन्द ने दार्शनिक उदासीनता से कहा—विश्वामर ने तो सुना देहातों में खूब शोर-गुल मचा रखा है। जो काम उसके लायक था, वह मिल गया। यहाँ उसकी जानान बन्द रहती थी। बहाँ देहातियों में खूब गरजता होगा; मगर आदमी दिलेर है।

रूपमणि ने उसकी ओर ऐसी ऑलों से देखा, जो कह रही थीं, तुम्हारे लिए यह चर्चा अनिधिकार चेष्टा है, और बोली—आदमी में अगर यह गुण है तो फिर उसके सारे अवगुण मिट जाते हैं। तुम्हें कांग्रे स बुलेटिन पढ़ने की क्यों फुरसत मिलती होगी। विशंभर ने देहातों में ऐसी जाग्रति फैला दी है कि विलायती का एक सूत भी नहीं विकने पाता और न नशे की द्कानों पर कोई जाता है। और मजा यह है कि पिकेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो वह भीनायतें खोळ रहे हैं।

आनन्द ने उपेक्षा-भाव से कहा—तो समझ लां, अब उनके चलने के दिन भी आंगये हैं।

क्रामणि ने जोश से कहा—इतना करके जाना बहुत सस्ता नहीं है। कल को किसानों का एक बहुत बड़ा जलसा होनेवाला था। पूरे पराने के लोग जमा हुए होगे। सुना है, आजकल देहातों से काई सुकदमा ही नहीं आता। स्कीलों की नानी मरी जा रही है।

आनन्द ने कड़बेपन से कहा - यही तो स्वराज्य का मजा है कि ज़र्मीदार, सकील और व्यापारी सब मरें। बस, केवल मज़दूर और किसान रह जायें।

रूपमणि ने समझ लिया, आज आनन्द तुलकर आया है। उसने भी जैसे आस्तीन चढ़ाते हुए कहा—तो तुम क्या चाहते हो कि जमींदार, वकील और व्यापारी गरीबों को चूस-चूस कर माटे होते चले जाय और जिन सामा-जिक व्यवस्थाओं में ऐसा महान् अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ जवान तक न खोली जाय? तुम ता समाज-शास्त्र के पंडित हा। क्या किसी अर्थ में भी यह व्यवस्था आदर्श कही जा सकती है? सभ्यता के तीन मुख्य सिद्धान्तों का ऐसी दशा में किसी न्यूनतम मात्रा में भी व्यवहार हो सकता है।

आनन्द ने गर्म होकर कहा—शिक्षा और सम्पत्ति का प्रभुत्व हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। हाँ, उसका रूप भले ही बदल जाय।

स्पमाण ने आवेश से कहा—अगर स्वराज्य आने पर भी सम्पत्ति का यही प्रभुत्व रहे और पढ़ा-लिखा समाज यों ही स्वार्थान्य बना रहे, तो मैं कहूँगी, ऐसे स्वराज्य का न आना ही अच्छा। अँग्रेजा महाजनों की धन लोखपता और शिक्षितों का स्विहत ही आज हमें पीसे डाल रहा है। जिन बुराइयों की दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हयेली पर लिए हुए हैं, उन्हीं बुराइयों की क्या प्रजा इसलिए सिर चढ़ायेगी कि वे विदेशी नहीं स्वदेशी हैं? कम-से-कम मेरे लिए तो स्वराज्य का यह अर्थ नहीं है कि जॉन की जगह गोविन्द बैठ जीयें। मैं समाज की ऐसी व्यवस्था देखना चाइती हूं, जहाँ कम-से-कम विदमता को आश्रय मिल सके।

आनन्द—यह तुम्हारी निज की कल्पना होगी !
रूपमणि—तुमने अभी इस आन्दोलन का साहित्य पढ़ा ही नहीं।
आनन्द—न पढ़ा है, न पढ़ना चाहता हूँ।
रूपमणि—इससे राष्ट्र की कोई बड़ी हानि न होगी।
आनन्द—तुम तो जैसे वह रही ही नहीं। बिलकुल कायापलट हो गई।

सहसा डाकिये ने कांग्रेस-बुलेटिन लाकर मेज पर रख दिया। रूपमणि ने अधीर होकर उसे खोला; पहले शीर्षक पर नजर पड़ते ही उसकी आँखों में जैसे नशा छा गया। अज्ञात रूप से गर्दन तन गई और चेहरा एक अलैकिक तेज से दमक उठा।

उसने आवेदा में खड़ी होकर कहा—विदांभर पकड़ लिये गये और दो साल की सजा हो गई।

आनत्द ने विरक्त मन से पूछा—िकस मुआमले में सजा हुई ? रूपमणि ने विशंभर के फ़ोटो को अभिमान की आँखों से देख कर कहा—रानीगंज में किसानों की विराट सभा थी। वहीं पकड़ा गया है।

आनन्द—मैंने तो पहले ही कहा था, दो साल के लिए जायँगे। जिन्दगी खराब कर डाली।

स्प्रमणि ने फटकार बताई—क्या डिग्री ले लेने ही से आदमी का जीवन सफल हो जाता है ? सारा अनुभव पुस्तकों ही में भरा हुआ है ? में समझती हूं संसार और मानवी चरित्र का जितना अनुभव विद्यंभर को दो सालों में हो जायगा, उतना दर्शन और कानून की पोथियों से तुम्हें दो सौ वर्षों में भी न होगा। अगर शिक्षा का उद्देश चरित्रवल मानो तो राष्ट्र-संग्राम में मनोवल के जितने साधन हैं, पेट के संग्राम में कभी हो ही नहीं सकते। तुम यह कह सकते हो कि हमारे लिए पेट की चिन्ता ही बहुत है, हमसे और कुछ हो ही नहीं सकता। हममें न उतना साहस है, न बल, न धैर्य न संगठन, तो मैं मान जाऊँगी: लेकिन जाति-हित के लिए प्राण देनेवालों को बेवक्फ बनाना मुझसे नहीं सहा जा सकता। विद्यंभर के इद्यारे पर आज लालों आदमी सीना खोल कर खड़े हो आयँगे, तुममें है जनता के सामने खड़े होने का हीसला ? जिन लोगों ने तुम्हें पैरों के नीचे कुचँल रखा है, जो तुम्हें कुचों से भी नीच समझते हैं, उन्हीं की

.गुलामी करने के लिए तुम डिग्नियों पर जान दे रहे हो। तुम इसे अपने लिए गौरव की बात समझो, मैं नहीं समझती।

आनन्द तिलमिला उठा। बोला--तुम तो पक्की क्रांति-कारिणी हो गई° इस वक्त।

रूपमणि ने उसी आवेश में आकर कहा—अगर सची-खरी बातों में तुम्हें क्रांति की गन्ध मिले, तो मेरा दोष नहीं।

'आज विशामर को बधाई देने के लिए जलसा जरूर होगा। क्या तुम उसमें जाओगी ?'

रूपमणि ने उम्र भाव से कहा — ज़रूर जाऊँगी, बोल्ँगी भी और कल रानीगंज भी चली जाऊँगी ? विशम्भर ने जो दीपक जलाया है, वह मेरे जीते जी बुझने न पायेगा।

आनन्द ने डूबते हुए आदमी की तरह तिनके का सहारा लिया —अपनी अम्मा और दादा से पूछ लिया है ?

'पूछ ॡॅगी !'

भौर वह तुम्हें अनुमति भी दे देंने ??

'सिद्धान्त के विषय में अपनी आत्मा का आदेश सर्वोपरि होता है।'

'अच्छा, यह नयी बात मालूम हुई !'

यह कहता हुआ आनन्द उठ खड़ा हुआ और बिना हाथ मिलाये कमरे से नाहर निकल गया। उसके पैर इस तरह छड़खड़ा रहे ये कि अब गिरा, अब गिरा।

## होबी का उपदार

मैक्लाल अमरकारत के घर शतरंज खेलने आये, तो देखा, यह कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूछा—कहीं बाहर की तैयारी कर रहे हो क्या भाई ? फुरसत हो, तो आओ, आज दो-चार बाजियों हो जायें।

अमरकान्त ने सन्दूक में आईना-कधी रखते हुए कहा—नहीं भाई, आज तो बिलकुल फ़रसत नहीं है। कल जरा ससुराल जा रहा हूँ? सामान-आमान ठीक कर रहा हूँ।

मैक्-तो आज ही से क्या तैयारी करने लगे। चार क़दम तो है। शायद पहली ही बार जा रहे हो।

अमर - हाँ यार, अभी एक बार भी नहीं गया। मेरी इच्छा तो अभी जाने की न थी; पर ससुरजो आग्रह कर रहे हैं ?

मैक्—तो फल शाम को उठना और चल देना। आध वण्टे में तो पहुँच जाओंगे।

अमर० — मेरे हृदय में तो अभी से न जाने कैसी धड़कन हो रही है। अभी तक तो कल्पना में पन्नी-मिलन का आनन्द लेता था। अब वह कल्पना प्रत्यक्ष हुई जाती है। कल्पना सुन्दर होती है, प्रत्यक्ष क्या होगा, कीन जाने।

मैक्-तो कोई भौगात ले ली है ? खाली हाथ न जाना, नहीं मुँह ही सीधा न होगा।

अमरकान्त ने कोई सौगात न लीथी। इस कला में अभी अभ्यस्त न हुए थे।

मैकू बोला—तो अब ले लो भले आदमी ! पहली बार जा रहे हो, भला वह दिल में क्या कहेंगी !

अमर०—तो क्या चीज ले जाऊँ ? मुझे तो इसका खयाल ही नहीं आया। कोई ऐसी चीज बताओ, जो कम खर्च और बालानशीन हो; क्योंकि घर भी रुपये भेजने हैं, दादा ने रुपये माँगे हैं। मैक् माँ-नाप से अलग रहता था। व्यंग्य करके बोला—जन दादा ने रुपये माँगे हैं, तो भला कैते टाल सकते हो ! दादा का रुपये माँगना कोई मामूली जात तो नहीं है !

अमरकान्त ने व्यंग्य न समझकर कहा—हाँ, इसी-वजह से तो मैंने होश्री के लिए काई भी नहीं बनवाय। मगर जब कोई सीमात ले जाना भी जरूरी है, तो कुछ-न-कुछ लेना ही पडेगा। इलके दामों की कोई चीज बतलाओ।

दोनों भित्रों में विचार-विनिमय होने लगा। विषय बडे ही महत्त्व का या। उसी आधार पर भावी दामात्य-जीवन सुखमय या इसके प्रतिकूल हो सकता त्या। पहेले दिन विल्ली का मारना अगर जीवन पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है, ता पहला उपहार क्या कम महत्त्व का विषय है ? देर तक बहस होती रही; पर कोई निश्चय न हो सका।

उसी वक्त एक पारसी महिला एक नये फैशन की साड़ी पहने हुए मोटर पर निकल गयी। मैकूलाल ने कहा—अगर ऐसा एक साड़ी ले लां, तो वह जरूर खुश हो जाया। कितना सूर्णियाना रंग है और बजा कितनी निराली ! मेरी ऑस्बों में तो जैसे बस गयी। हाशिम की दूकान से ले लो। २५)में आ जायगी।

अमरकान्त भी उस साड़ी पर मुग्ध हो रहा था। वधू यह साड़ी देखकर कितनी प्रसन होगी और उसके गारे रंग पर यह कितनी खिलेगी, वह इसी कहाना में मम था। बोला—हाँ, यार, पसन्द तो मुझे भी है; लेकिन हाशिम की दूकान पर तो पिकेटिंग हो रही है।

'तो होने दो। खरीदनेवाले खरीदते ही हैं। अपनी इच्छा है। जो चीज चाहते हैं, खरीदते हैं, किसी के बाबा का साझा है ?'

अमरकान्त ने क्षमा-प्रार्थना के भाव से कहा-—यह ता सत्य है; लेकिन मेरे लिए स्वयंसेवकों के बीच से दूकान में जाना संभव नहीं है। फिर तमाशा-इयों की हरदमांभीड़ भी सा लगी रहती है।

मैकूलाल ने मानी उसकी कायरता पर दया करके कहा—तो पीछे के द्वार से चले जाना। वहाँ पिकेटिंग नहीं होती।

'किसी देशी दूकान पर न मिल जायगी 🙌 'हाशिम की दुकान के सिवा और कहीं न मिलेगी ।

### ( २')

सन्ध्या हो गयी थी। अमीनाबाद में आकर्षण का उदय हो। गया था। सुर्व की प्रतिमा विद्युत-प्रकाश के बुलबुलों में अपनी स्मृति छोड़ गयी थी।

अमरकान्त दवे पाँच हाश्चिम की दूकान के सामने पहुँचा। स्वयंसेवकी का धरना भी था और तमाधाइयो की भीड़ भी। उसने दो-तीन बार अन्दर जाने के लिए कलेजा मजबूत किया; पर फ़ुटपाथ तक जाते-जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया।

मगर साड़ी लेना जरूरी था। यह उसकी ऑखों में खुन गयी थी। वह उसके लिए पागल हो रहा था।

आखिर उसने पिछवाड़ के द्वार से जाने का निश्चय किया। जाकर देखा, अभी तक वहाँ कोई वाळंटियर न था। जल्दी से एक सपाटे में भीतर चला गया। और बीस-पच्चीस मिनट में उसी नमूने की एक साड़ी लेकर फिर उसी द्वार पर आया; पर इतनी ही देर में परिस्थित बदल चुकी थी। स्वयं येवक आ पहुँचे थे। अमरकान्त एक मिनट तक द्वार पर दुविधे में खड़ा रहा। फिर तीर की तरह निकल भागा और अन्धाधुन्ध भागता चला गया। दुर्भाग्य की बात! एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई चली आ रही थी। अमरकान्त उससे टकरा गया। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी गालियाँ देने—आँखों में चबी छा गयी है क्या? देखकर नहीं चलते? यह जवानी है जायगी एक दिन!

अमरकान्त के पाँव आगे न जा सके । बुढ़िया को उठाया और उससे क्षमा माँग रहे थे कि तीनों स्वयंसेवकों ने पीछे से आकर उन्हें घेर लिया । एक स्वयं-सेवक ने साड़ी के पैकेट पर हाथ रखते हुए कहा—विद्वाती कपड़ा ले जाये का हुक्म नहीं वा । बुलाइत है, तो सुनत नाहीं हो !

दूसरा बोला-आप तो ऐसे भागे, जैसे कोई चोर भागे।

तीसरा—इज्जारन मनई पकड़-पकड़ करके जेइल में भरा जात अहैं, देशा माँ आग लगी है, और इनका मन बिह्नाती माल से नहीं भरा।

अमरकान्त ने पैकेट को दोनी हाथीं से मजबूत पकड़ कर कहा-तुमःलोग सुसे जाने दोने या नहीं है पहले स्वयंसेवक ने पैकेट पर हाथ बढ़ाते हुए कहा—जाये कसस देंई। बिकाती कपड़ा रुके तुम इहाँ से कवीं नहीं जाय सकत ही।

अमरकान्त ने पैकेट को एक झटके में खुड़ाकर कहा -- तुम मुझे हर्गिक नहीं रोक सकते !

उन्होंने आगे कदम बढ़ाया; मगर दो स्वयंसेवक तुरन्त उनके सामने लेट गये। अब बेचारे बड़ी सुक्षिल में फाँसे। जिस विपत्ति से बचना चाहते थे, वह जबरदस्ती गले में पड़ गयी। एक मिनट में बीसो आदमी जमा हो गये और चारों तरफ से उन पर टिप्पड़ियाँ होने लगीं।

'कोई जंदुलमैन माल्म होते हैं।'

'यह लोग अपने को शिक्षित कहते हैं। छि: ! इस दूकान पर से रोज़ दस-पाँच आदमी गिरफ्तार होते हैं; पर आपको इसकी क्या परवाह !'

'कपड़ा छीन लो और कह दो जाकर पुलिस,में रपट करें।'

बेचारे बेडियाँ-सी पहने खड़े थे। फैसे गला छूटे, इसका कोई उपाय न स्क्रतां था। मैक्लाल पर क्रोध भा रहा था कि उसी ने यह रोग उनके सिर मढ़ा। उन्हें तो किसी सौजात की फिक्र न थी। आये वहाँ से कि कोई सौजात ले छो।

कुछ देर तक लोग टिप्पिइयाँ ही करते रहे, फिर छीन-झपट शुरू हुई। किसी ने सिर से टोपी उड़ा दी। उसकी तरफ लपके, तो एक ने साड़ी का पैकेट हाथ से छीन लिया। फिर वह हाथों-हाथ गायब हो गयी।

अमरकान्त ने बिगड़कर कहा-मैं जाकर पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ।

एक आदमी ने कहा—हाँ हाँ, करूर जाओ और हम सभी को फाँसी, चढ़वा दो।

सहसा एक युवती खहर की साड़ी पहने, एक यैला लिए आ निकली। यहाँ यह हुइदंगा देखकर बोली—क्या मुआमला है ? तुम लोग क्यों एक भले आदमी को दिक कर रहे हो ?

अमरकान्त की जान में जान आयी। उसके पास जाकर फ़रियाद करने लगे—ये लोग मेरे कपड़े छीनकर भाग गये हैं और उन्हें गायन कर दिया। मैं इसे डाका कहता हूं। यह चोरी है। इसे मैं न सत्याग्रह कहता हूं न देश-प्रेम। युवती ने दिलासा दिया—पनहाइए नहीं । आपके कपदे मिल जायँगे । रींगे तो इन्हीं लोगों के पास । कैसे कपदे थे ?

एक स्वयं सेवक बोला—बहनजी, इन्होंने हाशिम भी दूकान से कपड़े लिये हैं। युवती—किसी के दूकान से लिये ही, तुम्हें उनके हाथ से कपड़ा छीनने का कोई अधिकार नहीं है। आपके कपड़े वापस ला दो। किसके पास हैं?

एक क्षण में अमरकान्त की साड़ी जैसे हाथों-हाथ गयी थी, वैसे ही हाथों-हाथ वापस आ गयी। ज़रा देर में भीड़ भा गायब हो गयी। स्वयंसेवक भी चले गये। अमरकान्त ने युवती को धन्यबाद देते हुए कहा—आप इस समय न आ गयी होती तो इन लोगों ने धाती तो गायब कर ही दी थी, बायद मेरी खबर भी लेते।

युवती ने सरल भर्त्सना के भाव से कहा—जन-सम्मित का लिहाज़ सभी कां करना पड़ता है; मगर आपने इस दूकान से कपड़े लिए ही क्यों ? जग आप देख रहे हैं कि वहाँ हमारे ऊपर कितना आधाचार हो रहा है, फिर भी आपने न माना। जो लोग समझकर भी नहीं समझते उन्हें कैसे कोई समझायें !

अमरकान्त इस समय लेजित हो गये और अपने मित्रों में बैठ कर वे जो स्वेच्छा के राग अलाप रहे थे, वह भूल गये। बोले — मैंने अपने लिए नहीं खरींदे हैं. एक महिला की फ़रमाइश थी, इसलिए मज़बूर था।

'उन महिला को आपने समझाया नहीं १'

'आप समझातीं, तो शायद समझ जातीं, मेरे समझाने से तो न समझी।' 'कभी अवसर मिला, तो जरूर समझाने की चेष्टा करूँ गी.। पुरुषों की नकेल महिलाओं के हाथ में हैं। आप किस मुद्दले में रहते हैं ?'

'सआदतरांज में।'

'शुभ नाम ?'

'अमरकान्त।'

युवती ने तुरन्त जरा-सा घूँ घट खींच लिया और सिर शुका कर संकोच और स्नेह से सने स्वर में बोली—आपकी पत्नी तो आपके घर में नहीं है, उसने फ़रमाइश कैसे की !

<sup>&</sup>lt;sup>। ।</sup> अमरकान्त ने चिकत होकर पूछा—आग्र किस मुहल्ले में रहती हैं 🕴

'घसियारी मण्डी।'

'आपका नाम सुखदा देवी तो नहीं ?'

'हो सकता है, इस नाम की कई खियाँ है।'

'भापके पिता का नाम ज्यालादचनी है ?'

'उस नाम के भी कई आदमी हो सकते हैं।'

अमरकान्त ने जेव से दियासळाई निकाळी और वहीं सुखदा के सामने उस साझी को जळा दिया।

मुखदा ने कहा-भाग कल आयेंगे ?

अमरकान्त ने अवरुद्ध कण्ठ से कहा-नहीं सुखदा, अब जब तक इसका प्राथश्चित न कर लूँगा, न आऊँगा।

सुखद। कुछ और कहने जा रही थी कि अमरकान्त तेजी से कदम बढ़ा कर दूसरी तरफ चले गये।

( 3 )

आज होली है; मगर आजादी के मतवालों के लिए न होली है न वसन्त । हाशिम की दूकान पर आज भी पिकेटिंग हो रही है और तमाशाई आज भी जमा हैं। आज के स्वयंसेवकों में अमरकान्त भी खड़े पिकेटिंग कर रहें हैं। उनकी देह पर खहर का कुरता है और खहर की धोती। हाथ में तिरंगा झड़ा लिये हैं।

एक स्वयंसेवक ने कहा-पानीदारों को यों बात लगती है। कल तुम क्या थे. आज क्या हो। सुखदा देवी न आ जाती, तो बड़ी सुनिकल होती।

अमर ने कहा-मैं उसके लिए तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। नहीं मैं आज यहाँ न होता।

'आज तुम्हें न आना चाहिए था। सुखदा बहन तो कहती थीं, मैं आज

उन्हें न जाने दूंगी।

'कल के अपमान के बाद अब मैं उन्हें मुँह दिखाने योग्य नहीं हूं। जब वह रमणी होकर इतना कर सकती हैं, तो इम तो हर तरह के कष्ट उठाने के लिए बने ही हैं। खासकर जब बाल-बच्चों का भार सिर पर नहीं है।'

उसी वक्त पुलिस की लॉरी आई; एक सब ईस्पेक्टर उतरा और स्वयं सेवकी: के पास आकर बोला—मैं तुम लोगो को गिरफ्तार करता हूँ। 'धन्दे मातरम्' की कानि हुई। तमाश्चाह्यों में कुछ हलचल हुई। लोग दो-दो कदम और आगे बढ़ आगे। स्वयंधवकों ने दर्शकों को प्रणाम किया और मुस्कराते हुए लॉरी में का बैठे। अमरकान्त सबसे आगे थे। लॉरी चलना ही चाहती थी कि सुखदा किसी तरफ़ से दौड़ी हुई आ गई। उसके हाथ में एक पुष्प-माला थी। लॉरी का हार खुला था उसने अपर चढ़ कर वह माला अमर-कान्त के गले में डाल दी। ऑलों से स्तेह और गर्व की दो बूँ दें टपक पड़ी! लॉरी चली गई। यही होली थी, यही होली का आनन्द-मिलन था।

उसी वक्त सुखदा दूकान पर खंड़ी होकर बोली — विलायती कपड़े खरीदना और पहनना देश-द्रोह है।

# अनुभव

प्रियतम को एक वर्ष की सज़ा हो गयी और अपराध केवल इतना था. कि तीन दिन पहले जेठ की तपती दोपहरी में उन्होंने राष्ट्र के कई सेवकों का शर्वत-पान से सत्कार किया था। मैं उस वक्त अदालत में खड़ी थी। कमरे के बाहर सारे नगर की राजनैतिक चेतना किसी बन्दी पशु की भाँति खड़ी चीत्कार कर रही थी। मेरे प्राणधन हथकड़ियों से जकड़े हुए लाये गये। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मेरे भीतर हाहाकार मचा हुआ था, मानों प्राण विघला जा' रहा हो। आवेश की लहरें-सी उठ-उठकर समस्त शरीर को रोमाचित किये देती थीं। ओह ! इतना गर्व मुझे कभी न हुआ था । वह अदालत, कुरसी पर बैठा हुआ अँग्रेज अफसर, लाल जरीदार पगड़ियाँ बाँधे हुए पुलिस के कर्मचारी, सब मेरी आँखों में तुच्छ जान पड़ते थे। बार-बार जी में आता था, दौड़कर जीवनधन के चरणों से लियट जाऊं और उसी दशा में प्राण त्याग दूँ। कितनी शान्त, अविचलित, तेज और खाभिमान से प्रदीष्ठ मूर्ति थी। ग्लानि, विषाद या शोक की छाया भी न थी। नहीं, उन ओठों पर एक स्फूर्ति से भरी हुई मनोहारिणी, ओजस्वी मुस्कान थी। इस अंपराध के लिए एक वर्ष का कठिन कारावास ! बाह रें न्याय! तेरी बिलहारी है। मैं ऐसे हजार अपराध करने को तैयार थी। प्राणनाथ ने चलते समय एक बार मेरी ओर देखा, कुछ मुसकराये, फिर उनकी मुद्रा कुछ कठोर हो गयी। अदालत से लीटकर मैंने पाँच क्यमें को मिठाई मँगवायी और 'स्वयंसेवको को बुलाकर खिलाया। और सन्ध्या समय मैं पहली बार 'कांग्रेस के जलसे में दारीक हुई-शरीक ही नहीं हुई, मंच पर जाकर बोली और सत्याप्रह की प्रतिज्ञा ले ली। मेरी आत्मां में इतनी शक्ति कहाँ से आ गयी, नहीं कह सकती। सर्वस्य छट जाने के बाद फिर किसकी शंका और किसका इर। विधाता का कठोर से कठोर आधात भी अब मेरा क्या अहित कर सकता था !

( ? )

दूसरे दिन मैंने दो तार दिये। एक पिताजी को, दूसरा समुरजी की। समुरजी

पैशन पाते थे। पिताजी जंगल के महकमें में अच्छे पद पर थे; पर सारा दिन गुजर गया, तार का जवाब नदारद | दूतरे दिन भी कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन दोनों महाशयों के पत्र आयं। दोनों जामें से बाहर थे। ससुर जी ने लिखा—आशा थी, तुम लोग बुढ़ापे में मेरा पालन करोगे। तुमने उस आशा पर पानी केर दिया। क्या अब चाहतो हो, मैं मिक्षा माँगूँ । मैं सरकार से पैशन पाता हूँ। तुम्हें आश्रय देकर मैं अपनी पैशन से हाथ नहीं थो सकता। पिताजी के शब्द इतने कठोर न थे; पर भाव लगभग ऐसा ही था। इसी साल उन्हें में इ मिलनेवाला था। वह मुझे बुलायेंगे, तो सम्भव है, में इ से वंचित होना पड़े। हाँ, वह मेरा सहायता मौखिक रूप से करने को तैयार थे। मैंने दोनो पत्र फाइकर फेंग दिये और फिर उन्हें कोई पत्र न लिखा। हा स्वार्थ ! तेरी माया कितनी प्रवल है ! अपना ही पिता, केवल स्वार्थ में बाधा पड़ने के भय से, अपनी लड़की की तरफ से इतना निर्दय हो जाय । अगना ही ससुर अपनी ही बहू की ओर से इतना उदासीन हो जाय । मगर अभी मेरी उम्र ही क्या है ? अभी तो सारी तुनिया देखने का पड़ी है।

अब तक मैं अरने विषय में निश्चिन्त थी, लेकिन अब यह नयी चिन्ताः सवार हुई। इस निर्जन घर में, निराधार, निराध्य कैसे रहूँगी; मगर जाऊँगी कहाँ। अगर मर्द होती, ता कांब्रेस के आश्रम में चली जाती या कोई मजूरी कर लेती। मेरे पैरों में नारास्त्र की विद्याँ पड़ी हुई थीं। अपनी रक्षा की हतनी चिन्ता न थी, जितनी अरने नारीस्त्र की रक्षा की। अपनी जाने की फिक्र न थी; पर नारीस्त्र की ओर किसी की आँख भी न उठनी चाहिए।

किसी की आहट पाकर मैंने नीचे देखा। दो आदमा खड़े थे। जी में आया, पूछूँ तुम कीन हो ? यहाँ क्यों खड़े हो ? मगर फिर ख़्याल आया, मुझे यह पूछने का क्या हक ! आम रास्ता है। जिसका जी चाहे खड़ा हो ।

पर मुझे खटका हो गया। उस शंका को किसी तरह दिल से न निकाल सकती था। वह एक विगारों की भाँति हृदय के एक क्षेत्र में समा गयी थी।

गर्मी से देह फुँकी जाती थी; पर मैंने कमरे का द्वार भीतर से बन्द कर लिया। घर में एक बड़ा-सा चाकू था, उसी निकालकर सिरहाने रख लिया। वह शंका सामने बैठी धूरती हुई माल्स्म होती थी।

किसी ने पुकारा। मेरे रीयें खड़े हो गये। मैंने द्वार से कान लगाया। कोई मेरी कुण्डी खटखटा रहा था। कलेजा धक-धक करने लगा। वही दोनों बदमाश होंगे। क्यों कुण्डी खड़खड़ा रहे हैं ! मुझसे क्या काम है ! मुझे हॉई लाहट आ-गई। मैंने द्वार खोला और छज्जे पर खड़ी होकर जोर से बोली—कीन कुण्डी खड़खड़ा रहा है !

आवाज सुन कर मेरी शंका शान्त हो गई। कितना ढारस हो गया। यह बाबू ज्ञानचन्द थे। मेरे पित के मित्रों में इनसे ज्यादा सज्जन दूसरा नहीं है। मैंने नीचे जाकर द्वार खोल दिया। देखा तो एक स्त्री भी थी। यह मिसेज ज्ञानचन्द थीं। वह मुझसे बड़ी थीं। पहले-पहल मेरे घर आई थीं। मैंने उनके चरण-स्पर्श किये। हमारे यहाँ मित्रता मर्दी ही तक रहती है। औरतो तक नहीं जाने पाती।

दोनो जने ऊपर आये। ज्ञान बाबू एक स्कूळ में मास्टर हैं। बड़े ही उदार, विद्वान, निष्कपट; पर आज मुझे मारूम हुआ कि उनकी पथपदिशिका उनकी स्त्री हैं। वह दुहरे बदन की, प्रतिभाषाली महिला थीं। चेहरे पर ऐसा रोव था, मानो कोई रानी हों। सिर से पाँच तक गहनो से लदी हुई। मुख सुन्दर न होने पर भी अकर्षक था। ज्ञायद मैं उन्हें कहीं और देखती, तो मुँह फेर लेती। गर्व की सजीव प्रतिमा थीं; पर बाहर जितनी कठोर, भीतर उतनी ही दयाछ थीं।

'धर कोई पत्र लिखा ?'—यह प्रश्न उन्होंने कुछ हिचकते हुए किया ।

'मैंने कहा—हाँ, लिखा'था।

'कोई लेने आ रहा है ?

'जी नहीं। न पिताजी अपने पास रखना चाहते हैं, न ससुरजी।'. 'तो फिर ?'

'फिर क्या, अभी तो यहीं पड़ी हूँ।,

'तो मेरे घर क्यों नहीं चलती ? अकेले इस घर में मैं न रहने दूँगी। खिफिया के दो आदमी इस बक्त भी डटे हुए हैं।'

भी पहले ही समझ गयी थी, दोनों खुफिया के आदमी होंगे।'

शान बाबू ने पतनी की ओर देखकर, मानो उनकी आजा से कहा—तो मैं बाकर साँगा लाऊँ ? देवीजी ने इस तरह देखा, मानो कह रही हों, क्या अभी तुम यहीं खड़े हो ? मास्ट्र साहब चुपके से द्वार की ओर चले । 'ठहरों' देवीजी बोलीं—'के ताँगे लाओगे ?' 'के !'—मास्टर साहब घबड़ा गये।

'हाँ के । एक ताँगे पर तो तीन सवारियाँ ही बैटेंगी । सन्दूक-विछावन, बरतन-भाँडे क्या मेरे सिर पर जायेंगे ।'

'तो दो लेता आकाँगा !' मास्टर साहब डरते-डरते बोले। 'एक ताँगे, में कितना सामान भर दोगे ?'

'तो तीन लेता आऊँ ?'

'अरे तो जाओ भी। जरा-सी बात के लिए घण्टा भर लगा दिया।'

मैं कुछ कहने न पाई थी कि ज्ञान बाबू चल दिये। मैंने सकुचाते हुए कहा-महन, तुम्हें मेरे जाने से कह होगा और...

देवीजी ने तीक्या स्वर में कहा—हाँ, होगा तो अवस्य । तुम दोनों जून में पाव भर आटा खाओगी, कमरे के एक कोने अब्बा जमा लोगी, सिर में दो-तीन आने का तेल डालोगी। यह क्या थोड़ा कह है।

मैंने झेंपते हुए कहा - आप तो मुझे बना रही है।

देवीनी ने सह्दय भाव से मेरा कन्धा पकड़ कर कहा—जन तुम्हारे बाबूजी लीट आर्थ, तो मुझे भी अपने घर मेहमान रख छेना । मेरा घाटा पूरा हो जायगा। अब तो राजी हुई। चलो, असवाब बॉधो। खाट-बाट कल मेंगवा लेंगे।

## ( )

मैंने ऐसी सह्दय, उदार, मीठी बात करनेवाली स्त्री नहीं देखी। मैं उनकी छोटी बहन होती, तो भी शायद इससे अच्छी तरह न रखती। चिन्ता या क्रोध-को तो जैसे उन्होंने जीत लिया हो। संदेव उनके मुख पर मधुर चिनोद खेला करता था। कोई लड़का-बाला न था; पर मैंने उन्हें कभी दु:खी नहीं देखा। ऊपर के काम के लिए एक लींडा रख लिया था। भीतर का सारा काम खुद करती। हतना कम खाकर और इतनी मेहनत करके वह कैसे हतनी हृष्ट-पुष्ट थीं, मैं नहीं कह सकती। विश्राम तो जैसे उनके भाग्य ही मैं नहीं लिखा था। जेठ की

द्वपहरी में भी न लेटती थीं। हाँ, मुझे कुछ न करने देतीं, उस पर जब देखी, कुछ खिलाने को सिर पर सवार। मुझे यहाँ पर बस यही एक तकलीफ थी।

मगर आठ ही दिन गुजरे थे; कि एक दिन मैंने उन्हीं दोनों खुक्तियों को नीचे बैठे देखा। मेरा माथा ठनका। यह अभागे यहाँ भी मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तुरन्त बहनजी से कहा—वह दोनों बदमाश यहाँ भी मेंडरा रहे हैं।

उन्होंने हिकारत से कहा—कुचे हैं। फिरने दो।

मैं चिन्तित होकर बोली—कोई स्वाँग न खड़ा करें।

उसी बेपरवाही से बोर्ली-भूँकने के सिवा और क्या कर सकते हैं ?

मैंने कहा - काट भी तो सकते हैं ?

हँस कर बोलों-इसके डर से कोई भाग तो नहीं जाता!

मगर मेरी दाल में मक्खी पड़ गई। बार-बार छज्जे पर जाकर उन्हें टह-लते देख आती। यह सब क्यों मेरे पीछे पडे हुए हैं? आखिर में नौकरशाही का क्या बिगाइ सकती हूँ। मेरी सामध्य ही क्या है। क्या यह सब इस तरह मुझ यहाँ से भगाने पर तुले हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा? यही तो कि मैं मारी-मारी फिरूँ? कितनी नीची तबीयत है।

एक हक्ता और गुजर गया। खुफियों ने पिंड न छोड़ा। मेरे प्राण सूखते जाते थे। ऐसी दशा में यहाँ रहना मुझे अनुचित मालूम होता था; पर देवीजी से कुछ कह न सकती थी।

एक दिन शाम को ज्ञान बाबू आये, तो घबड़ाये हुए ये। मैं बरामदे में थी। परवल छील रही थी। ज्ञान बाबू ने कमरे में जाकर देवीजी की इशारे से बुलाया।

देवीजी ने बैठे-बैठे कहा—पहले कपडे-वपड़े तो उतारों, मुँह-हाथ घोओं, कुछ खाओं, फिर जो कुछ कहना हो, कह लेना।

ज्ञान बाबू की धैर्य कहाँ ? पेट में बात की गन्ध तक न पचती थी। आग्रह से बुलाया—दुमसे तो उठा नहीं जाता। मेरी चान आफ़त में है।

देवीजी ने बैठे-बैठे कहा-तो कहते क्यों नहीं, क्या कहना है ?

'यहाँ आओ।'

'क्या यहाँ कोई और नैठा हुआ है ?'

में वहाँ से चली। गहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जोर करने पर भी न

खुड़ा सकी। ज्ञान बाजू मेरे सामने न कहना चाहते थे; पर इतना सब भी न था; कि जरा देर रुक जाते। बोले, प्रिन्सिपल से मेरी लड़ाई हो गई।

देवीजी ने बनावटी गम्भीरता से कहा—सच ! तुमने उसे खूब पीटा न १ 'तुम्हें दिल्लगी सुझती है। यहाँ नौकरी आ रही है।'

'जब यह डर था, तो लड़े क्यों ?'

'मैं थोड़े ही लड़ा। उसी ने मुझे बुला कर डाँटा।'

'वेकसर ?"

'अब तुमसे क्या कहूँ ।'

'फिर वहीं पर्दा। मैं कह चुकी, यह मेरी बहन है। मैं इससे कोई पर्दा नहीं रखना चाइती।

'और जो इन्हीं के बारे में कोई बात हो, तो ?'

देवीजी ने जैसे पहेली बूझ कर कहा—अच्छा, समझ गई। कुछ खुफियों का सगड़ा होगा। पुलिस ने तुम्हारे प्रिन्सिपल से शिकायत की होगी।

ज्ञान बाबू ने इतनी आसानी से अपनी पद्देली का बूझा जाना स्वीकार न किया।

बोलें — पुलिस ने प्रिन्सिपल से नहीं; हाकिम जिला से कहा। उसने प्रिन्सिपल को बुला कर मुझसे जवान तलब करने का हुक्म दिया।

देवी ने आभास से कहा—समझ गई। प्रिन्सिवल ने तुमसे कहा होगा, कि उस स्त्री को घर से निकाल दो।

'हाँ, यही समझ लो !'

'तो तुमने क्या जवाब दिया ?'

'अभी कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ खड़े-खड़े क्या कहता !'

देवीजी ने उन्हें आड़े हाथों लिया—जिस प्रश्न का एक ही जवाब हो, उसमें सोच-विचार कैसा ?

ज्ञान बाबू सिटपिटाकर बोले-लेकिन कुछ सोचना तो जरूरी था!

देवीजी की त्योरियाँ बदल गयी; आज मैंने पहली बार उनका यह रूप देखा। बोलीं— तुम उस प्रिन्सिपल से जाकर कह दो, मैं उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता और न माने, तो इस्तीक्का दे दो । अभी जाओ । छौटकर हाथ-ग्रेंह घोना।

मैंने रोकर कहा-बहन, मेरे लिए...

देवी ने डाँठ बतायी—त् जुप रह, नहीं कान पकड़ लूँगी। त् क्यों बीच में क्दती है। रहेंगे, तो साथ रहेंगे। मरेंगे, तो साथ मरेंगे। इस मर्दु वे को मैं क्या कहूं। आधी उम्र बीत गयी और अभी बात करना न आया। (पित से) खड़े सोच क्या रहे हो ? तुम्हें डर लगता हो, तो मैं जाकर कह आऊँ।

ज्ञान बाबू ने खिसियाकर कहा—तो कल कह दूँगा, इस वक्त कहाँ होगा, कीन जाने।

रात-भर मुझे नींद नहीं आयी। बाप और ममुर जिसका मुँह नहीं देखना चाहते, उसका यह आदर! राह की भिखारिन का यह सम्मान | देवी, दूर्मचमुच देवी है।

दूसरे दिन शान बाबू चले, तो देवी ने फिर कहा - फैसला करके भर भागा। यह नहीं कि फिर सोचकर जवाब देने की जरूरत पड़े।

ज्ञान बाबू के चले जाने के बाद मैंने कहा—तुम मेरे साथ बड़ा अन्याय फर रही हो बहनजी ! मैं यह कभी नहीं देख सकती, कि मेरे कारण तुम्हें यह विपत्ति क्षेश्रनी पड़े।

देवी ने हास्य-भाव से कहा — कह चुकी या कुछ और कहना है। 'कह चुकी; मगर अभी बहुत कुछ कहूँगी।'

'अच्छा, बता तेरे प्रियतम क्यो जेळ गये। इसी लिए तो कि स्वयंसेवकों का सत्कार किया था। स्वयंसेवक कौन हैं? यह हमारी सेना के बीर हैं, जो हमारी छड़ाइयों छड़ रहे हैं। स्वयंसेवकों के भी तो बाल-बच्चे होंगे, माँ-बाप होंगे, वे भी तो कोई कार-बार करते होगे; पर देश की छड़ाई छड़ ने के लिए उन्होंने सब कुछ लगा दिया है। ऐसे वीरों का सत्कार करने के लिए, जो आदमी जेल में डाल दिया जाय, उसकी स्त्री के दर्शनों से भी आत्मा पवित्र होती है। मैं तुझपर एहसान नहीं कर रही हूं, तु मुझपर एहसान कर रही है।

मैं इस दया-लागर में डूबिकयाँ खाने लगी। बोलती क्या।

शाम को जब ज्ञान बाबू छोटे, तो उनके मुख पर विजय का आनन्द था। देवी ने पूछा--हार कि जीत ?

ज्ञान बाबू ने अकड़ कर कहा—जीत ! मैंने इस्तीफा दें दिया, तो चकर में आ गया। उसी वक्त हाकिम जिला के पास गया। वहाँ न जाने मोटर पर बैठ कर दोनों में क्या वातें हुई । लीट कर मुझसे बोला—आप पोलिटिकल जलहीं में तो नहीं जाते ?

मैंने कहा—कभी भूळ कर भी नहीं।
'कांग्रें स के मेम्बर तो नहीं हैं ?'
मैंने कहा—मेम्बर क्या, मेम्बर का दोस्त भी नहीं।
'कांग्रें स फंड में चन्दा तो नहीं देते ?'
मैंने कहा—कानी कौड़ी भी कभी नहीं देता।
'तो हमें आपसे कुळ नहीं कहना है। मैं आपका इस्तीफा वापस करता हूँ।
देवी जी ने सुझे गळे लगा लिया।

## समर-यात्रा

आज सबेरे ही से गाँव में हलचल मची हुई थी। कि बी सोपड़ियाँ हुँ सती हुई जान पड़ती थीं। आज सत्याप्तहियों का जत्या गाँव में आयेगा। कोदर्ह चौधरी के द्वार पर चँदवा तना हुआ है। आठा, धी, तरकारी, दूध, दही जमा किया जा रहा है। सबके चेहरों पर उमंग है, हौसला है, आनन्द है। वही बिन्दा अहीर, जो दौरे के हाकिमों के पड़ाव पर पाव-गाव भर दूध के लिए मुँह छिपाता फिरता था, आज दूध और दही के दो मठके अहिराने से बटोरकर रख गया है। कुम्हार जो घर छोड़कर भाग जाया करता था, मिट्टी के बर्तनो का अठम लगा गया है। गाँव के नाई-कहार सब आप-ही-आप दौड़े चले आ रहे हैं। अगर कोई पाणी दुखी है, तो नोहरी बुढ़िया है; वह अपनी झोंपड़ी के द्वार पर बैठी हुई अपनी पचहचर साल की बूढ़ी, सिकुड़ी हुई आँखों से यह समारोह देख रही है और पछता रही है। उसके पास क्या है, जिसे लेकर कोदर्ह के द्वार पर जाय और कहें—मैं यह लाई हूँ, वह तो दानों को मुहताज है।

मगर नोहरी ने अच्छे दिन भी देखे हैं। एक दिन उसके पास धन, जन सब कुछ था। गाँव पर उसी का राज था। कोदई को उसने हमेशा नीचे दवाये रखा। वह स्त्री होकर भी पुरुष थी। उसका पित घर में सोता था, वह खेत में सोने जाती थी। मामले-मुकदमे की पैरवी खुद ही करती थी। लेना-देना सब उसी के हाथों में था; लेकिन वह सब कुछ विधाता ने हर लिया; न धन रहा, न जन रहे—अब उनके नामों को रोने के लिए वही बाकी थी। आँखों से सूझता न था, कानों से सुनाई न देता था, जगह से हिलना मुश्किल था। किसी तरह जिन्दगी के दिन पूरे कर रही थी और उधर कोदई के माग उदय हो गये थे। अब चारों ओर कोदई की पूछ थी—पहुँच थी। आज यह जलसा भी कोदई के द्वार पर हो रहा है। नोहरी को अब कौन पूछेगा। यह सेचकर उसका मनस्वी हृदय मानो किसी पत्थर से कुचल उठा। हाय। अगर भगवान ने उसे हतना अपंग न कर दिया होता, तो आज झोंपड़े को लीपती, हार पर बाजे

बजवाती, कढ़ाव चढ़ा देती, पूड़ियाँ बनवाती और जब वह लोग खा चुकते, तो अँजुली भर रुपये उनकी भेंट कर देती!

उसे वह दिन याद आया, जब वह अपने बूढ़े पित को लेकर यहाँ से बीस कोस महात्माजी के दर्शन करने गयी थी। वह उत्साह, वह साखिक प्रेम, वह श्रद्धा, आज उसके दृदय, में आकाश के मटियाले, मेघों की भौति उमड़ने लगी।

कोदई ने आकर पोपले मुँह से कहा—भाभी, आज महात्माजी का जल्या आ रहा है, तुम्हें भी कुछ देना है ?

नोहरी ने चौधरी को कटार भरी हुई आँखों से देखा। निर्दथी। मुझे जलाने आया है। मुझे नीचा दिखाना चाहता है। जैसे आकाश पर चढ़कर बोली— मुझे जो कुछ देना है, वह उन्हीं लोगों को दूँगी। तुम्हें क्यों दिखाऊँ।

कोदई ने मुसिकराकर कहा—हम किसी से कहेंगे नहीं, सच कहते हैं भाभी, निकालो वह पुरानी हाँड़ी | अब किस दिन के लिए रखे हुए हो । किसी ने कुछ नहीं दिया । गाँव की लाज कैसे रहेगी ?

नोहरी ने कठोर दीनता के भाव से कहा—जले पर नमक न छिड़को, देवरजी | भगवान ने दिया होता, तो तुम्हें कहना न पड़ता। इसी द्वार पर एक दिन साधु-सन्त, जोगी-जती, हाकिम-स्त्रा सभी आते थे; मगर सब दिन बराबर नहीं जाते।

कोदई लिंबत हो गया। उसके मुख की धुरियाँ मानो रंगने लगीं। बोला— दुम तो हँसी में बिगड़ जाती हो भाभी ! मैंने तो इसलिए कहा था कि पीछे से दुम यह न कहने लगो—मुझसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं।

यह कहता हुआ वह चला गया। नोहरी वहीं बैठी उसकी ओर ताकती रही। उसका वह व्यंग्य सर्प की भाँति उसके सामने बैठा हुआ मालूम होता था।

## ( ? )

नोहरी अभी बैठी:हुई थी कि शोर मचा—जत्था आ गया | पिक्छमा में गर्द उड़ती हुई नजर आ रही थी, मानों पृथ्वी उन यात्रियों के स्वागत में अपने रज-रतों की बर्षा कर रही हो । गाँव के सब स्त्री-पुरुष सब काम छोड़-छोड़ कर उनका अभिवादन करने चले। एक क्षण में तिरंगी पताका हवा में, महरात र दिलाई दी, मानो स्वराज्य ऊँचे आसन पर बैठा हुआ सबको आशीर्वाद दे

स्त्रियों मंगल-गान करने लगीं। जरा देर में यात्रियों का दल साफ़ नजर आने लगा। दो-दो आदिमयों की कतार थीं। हर एक की देह पर खदर का कुर्ता था, सिर पर गाँधी टोपी, बगल में थैला लटकता हुआ, दोनों हाथ खाली, मानों स्वराज्य का आलिंगन करने को तैयार हों। फिर उनका कंटस्वर सुनाई देने लगा। उनके मरदाने गलों से एक क़ौमी तराना निकल रहा था। गर्म, गहरा, दिलों में स्कूर्ति डालनेवाला—

'एक दिन वह था कि हम सारे जहाँ में फ़र्द थे, एक दिन यह है कि हम-सा बेहया कोई नहीं। एक दिन वह था कि अपनी ज्ञान पर देते थे जान, एक दिन यह है कि हम-सा बेहया कोई नहीं।'

गाँववालों ने कई क़दम आने बढ़कर यात्रियों का स्वागत किया। बेचारीं के सिरी पर धूल जमी हुई थी, ओठ सूखे हुए, चेहरे सॅवलाये; पर आँखों में जैसे आजादी की ज्योति त्वमक रही थी।

स्तियों मा रही थीं, बालक उछल. रहे थे और पुरुष अपने अंगोछे से यात्रियों की हवा कर रहे थे, इस समारोह में नोहरी की ओर किसी का ध्यान म गया, जो अपनी लिटिया पक दे सबके पीछे सजीव आशीर्वाद बनी खड़ी थीं। उसकी आँखें डबड़बाई हुई थीं, मुख से गौरव की एसी झलक आ रही थीं, मानों नह कोई रानी है, मानों यह सारा गाँव उसका है, ये सभी युवक उसके बालक हैं। अपने मन में उसने ऐसी शक्ति, ऐसे विकास, ऐसे उत्थान का अनुभव कभी न किया था।

सहसा उसने लाठी फ्रेंक दी और भीड़ को चीरती हुई यात्रियों के सामने भा खड़ी हुई, जैसे लाठी के साथ ही उसने बुढ़ापे और दुःख के बोझ को फेंक दिया हो। वह एक पल अनुरक्त ऑखों से आजादी के सैनिकों की आर ताकती रही, मानो उसकी शक्ति को अपने अन्दर भर रही हो, तब वह नाचने लगी, इस तरह नाचने लगी, जैसे कोई सुन्दरी नवयौना प्रेम और उल्लास के मद से मिहल होकर नाचे। लोग दो-दो, चार-चार कदम पिछे हट गये, छोटा-सा

अर्गान बन गया और उस ऑगन में वह बुद्धिया अपना मृत्य-कौशल दिखाने क्या । इस अलौकिक आनन्द के रेले में वह अपना सारा दुःख और सन्ताप भूल गई । उसके जीर्ण अंगों में सदा वायु का प्रकोप रहता था, वहाँ न जाने इतनी चपलता, इतनी लचक, इतनी फ़रती कहाँ से आ गई थी ! पहले कुछ देर तो लोग मजाक से उसकी ओर ताकते रहे, जैसे बालक बन्दर का नाच देखते हैं, फिर अनुराग के इस पावन प्रवाह ने सभी को मतवाला कर दिया । उन्हें ऐसा जान पड़ा कि सारी प्रकृति एक विराट व्यापक म्हर की गोद में खेल रही है।

कोदई ने कहा-बस करो भाभी, बस करो।

नोहरी ने थिरकते हुए कहा—क्या तुम आज भी बूढ़े हो ? मेरा बुढ़ापा तो जैसे भाग गया। इन वीरों को देखकर भी तुम्हारी छाती नहीं फूळती ? हमारा ही दुःख-दर्व हरने के लिए तो इन्होंने यह परन ठाना है। इन्हीं हाथों से हाकिमों की बेगार बजाई है, इन्हीं कानों से उनकी गालियाँ और घुड़िकयाँ सुनी हैं। अब तो उस जोर-खुछम का नाश होगा—हम और तुम क्या अभी बूढ़े होने जोग थे ? हमें पेट की आग ने जलाया है। बोलो, ईमान से, यहाँ इतने आदमी हैं, किसी ने इधर छः महीने से पेट भर रोटी खाई है ! घी किसी को सूँवने को मिला है ? कभी नींद भर सोये हो ? जिस खेत का लगान तीन रुपये देते थे, अब उसी के नौ-दस देते हो। क्या घरती सोना उगलगी ? काम करते-करते छाती फट गई। हमीं हैं कि इतना सह कर भी जीते हैं। वृषरा होता, तो या तो मार डालता, या मर जाता। धन्य हैं महारमा गाँधी और उनके चेले कि दीनों का दुःख समझते हैं, उनके उद्धार का जतन करते हैं। और तो सभी हमें पीसकर हमारा रक्त निकालमा जानते हैं।

यात्रियों के चेहरे चमक उठे। इदय खिल उठे। प्रेम में इबी हुई ध्वनि निकली—

'एक दिन वह था कि पारत थी यहाँ की सरज़मी, एक दिन यह है कि यों बेदस्तोपा कोई नहीं।'

कोदई, के द्वार पर मशालें जल रही थीं। कई गाँवों के आदमी जमा हो।

गये थे। यात्रियों के भोजन कर लेने के बाद सभा ग्रुक हुई। दल के नायक ने खड़े होकर कहा-

माइयो, आपने आज हम लोगो का जो आदर-सत्कार किया, उससे हमें यह आशा हो रही है कि हमारी बेडियाँ जल्द ही कट जायंगी । मैंने पूरव और पश्चिम के बहुत-से देशों को देखा है, और मैं तजरबे से कहता हूं कि आप में जो सरलता, जो ईमानदारी, जो श्रम और धर्मबुद्धि है, वह संसार के और किसी देश में नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि आप सनुष्य नहीं, देवता है। आपको भोग-विलास से मतलब नहीं, नशा-पानी से मतलब नहीं, अपना काम करना, और अपनी दशा पर सन्तोष रखना, यह आपका आदर्श है: लेकिन आवका यही देवत्व, आपका यही सीधापन आपके हक में घातक हो रहा है। बुरा न मानिएगा, आप छोग इस संसार में रहने के योग्य नहीं। आपको तो स्वर्ग में कोई स्थान पाना चाहिए था। खेतों का छगान बरसाती नाले की तरह बढ़ता जाता है, आप चूँ नहीं करते। अमले और अहलकार आपको, नोचते रहते हैं, आप जबान नहीं हिलाते । इसका यह नतीजा हो रहा है कि आपको लोग दोनों हाथों से लूट रहे हैं; बर आपको खबर नहीं। आपके हाथों से सभी रोजगार छिनते जाते हैं. आपका सर्वनाश हो रहा है; पर आप आँखें खोलकर नहीं देखते। पहले लाखों भाई सत/कातकर, कपड़े बनकर गुजर करते थे। अब सब कपड़ा विदेश से आता है। पहले लाखों आदमी यही नमक बनाते थे। अत्र नमक बाहर से आता है। यहाँ नमक बनाना जर्म है। आपके देश में इतना नमक है कि सारे संसार का दो सौ साल तक उससे काम चल सकता है; पर आप सात करोड़ रुपये सिर्फ नमक के लिए देते हैं। आपके ऊसरो में, झीलीं में नमक भरा पढ़ा है, आप उसे छू नहीं सकते। शायद कुछ दिन में आपके कुओं पर भी महसूल लग जाय। क्या आप अब भी यह अन्याय सहते रहेंगे ?

एक आवाज आई—हम किस लायक हैं ?

नायक—यही तो आपका भ्रम है। आप ही की गर्दन पर इतना बड़ा राज्य थमा हुआ है। आप ही इन बड़ी-बड़ी फौजों, इन बड़े अफसरों के मालिकहैं; मगर फिर भी आप मूखों मरते हैं, अन्याय सहते हैं। इसलिए कि आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं। यह समझ लीजिए कि संसार में जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह सदैव स्वार्थी और अन्यायी आदमियों का शिकार बना रहेगा। आज ससार का सबसे बड़ा आदमी अपने पाणों
की वाजी खेळ रहा है। हजारीं जवान अपनी जानें हथेळी पर लिए आपके
दु:खों का अन्त करने के लिए तैयार हैं। जो लोग आपको असहाय समझकर
दोनों हाथों से आपको छूट रहे हैं, वह कब चाहेंगे कि उनका शिकार उनके मुँह
से छीन जाय। वे आपके इन सिपाहियों के साथ जितनी सिखतयाँ कर सकते हैं,
कर रहे हैं; मगर इम लोग सब कुछ सहने को तैयार हैं। अब सोचिए कि
आप हमारी कुछ मदद करेंगे? मरदों जी तरह निकलकर अपने को अन्याय
से बंचायेंगे या कायरों की तरह बैठे हुए तकदीर को कोसते रहेंगे? ऐसा
अवसर फिर शायद कभी न आये। अगर इस वक्त चूके, तो फिर हमेशा हाथ
मलते रहिएगा। इम न्याय और सुत्य के लिए लड़ रहे हैं; इसलिए न्याय और
सरय ही के हथियारों से हमें लड़ना है। हमें ऐसे वीरों की जरूरत है, जो हिंसा
और कोध को दिल से निकाल डालें और ईश्वर पर अटल विश्वास रखकर धर्म
के लिए सब कुछ होल सकें। बोलिए, आप क्या मदद करते हैं?

कोई आगे नहीं बढ़ता। सन्नाटा छाया रहता है।

(8)

एकाएक शोर मचा - पुलीस आ गयी !

पुलीस का दारोगा कांसटेबलों के एक दल के साथ आकर सामने खड़ा हो गया। लोगों ने सहमी हुई आँखों और धड़कते हुए दिलों से उनकी ओर देखा और जैसे छिपने के लिए बिल खोजने लगे।

दारोगाजा ने हुक्म दिया-मारकर भगा दो इन बदमाशी को ?

कांसटेबलों ने अपने डाण्डे सँभाले; मगर इसके पहले कि वे किसी पर हाथ चलायें, सभी लोग हुर हो गये | कोई इधर से भागा, कोई उधर से । भगदङ्ग मच गयी। दस मिनट में वहाँ गाँव का एक आदमी भी न रहा। हाँ, नायक अपने स्थान पर अब भी खड़ा, था और जत्था उसके प्रीक्ते बैठा हुआ था; केवल कोदई चौधरी नायक के समीप ब्रैंडे. हुए स्थिर आँखों से भूमि की ओर बाक रहे थे। दारोगा ने कोदई की ओर कठोर आँखो से देखकर कहा—क्यों रे कीदश्या, तूने इन बदमाशों को क्यो ठहराया यहाँ ?

कोदई ने लाल-लाल आँखों से दारोगा की ओर देखा और जहर की तरह गुस्ते को पी गये। भाज अगर उनके खिर ग्रहस्थी का बखेड़ा न होता, लेना-वेना न होता तो वह भी इसका मुँइ-तोड़ जवाब देते। जिस ग्रहस्थी पर उन्होंने अपने जीवन के ५० साल होम कर दिये थे, वह इस समय एक विषैके सर्प की भाँति उनकी आत्मा में लिपटी हुई थी।

कोदई ने अभी कोई जवाब न दिया था कि नोहरी पीछे से आकर बीछी—क्या लाल पगड़ी बॉधकर तुम्हारी जीम भी ऐंठ गयी है ? कोदई क्या तुम्हारे गुलाम हैं कि कोदइया-कोदइया कर रहे हो । हमारा ही पैसा खाते हो और हमीं को ऑसें दिखाते हो ? तुम्हें लाज नहीं आती ?

नोहरी इस वक्त दोपहरी की धूप की तरह काँप रही थी। दारोगा एक क्षण के लिए सवादे में आ गया। फिर कुछ सोचकर और औरत के मुँह लगना अपनी शान के खिलाफ समझकर कोदई से बोला—यह कौन शैतान की खाला है, कोदई। खुदा का खौफ न होता, तो इसकी ज्ञान तादू से खींच लेता।

बुढ़िया लाठी टेककर दारोगा की ओर घूरती हुई बोली—क्यो , खुदा की दुहाई देकर , खुदा को बदनाम करते हो ? तुम्हारे खुदा तो तुम्हारे अफसर हैं, किनकी तुम ज्तियाँ चाटते हो । तुम्हें तो चाहिए था कि हूब मरते चिल्लू भर पानी में ! जानते हो, यह लोग जो यहाँ आये हैं, कीन, हैं ? यह वह लोग हैं, जो हम गरीबों के लिये अपनी जान तक होमने को तैयार हैं । तुम उन्हें बदमाश कहते हो । तुम, जो घूस के क्पये खाते हो, जुआ खेलाते हो, चोरियाँ करवाते हो, डाके डलवाते हो, भले आदिमयों को क्षाकर मुहियाँ गरम करते हो और अपने देवताओं की ज्तियों पर नाक रगड़ते हो, तुम इन्हें बदमाश कहते हो ? नोहरी की तीक्ष्म बातें मुनकर बहुत से लोग जो इघर-उघर दबक गये थे, फिर जमा हो गये । दरोगा ने देखा, भीड़ बढ़ती जाती है, तो अपना हंटर लेकर उन पर पिल पड़े । लोग फिर तितर-बितर हो गये । एक हंटर नोहरी पर भी पड़ा । उसे ऐसा मालम हुआ कि कोई चिगारी सारी पीठ पर दौड़ गयी । उसकी आँखों तले अँचेरा छा गया; पर अपनी बची हुई शक्ति को एकत्र करके

कॅचे स्वर में बोली—लड़को, क्यों भागते हो ? क्या यहाँ नेवता खाने आये थे, या कोई नाच-तमाद्या हो रहा था। तुम्हारे इसी लेंडीपन ने इन सबीं को शेर बना रखा है। कब तक यह मार-धाड़, गाली-गुफ्ता सहते रहोंगे ?

एक सिपाही ने बुढ़िया की गरदन पकड़कर जोर से धक्का दिया। बुढ़िया दो-तीन कदम पर, भौंचे मुँह गिरा चाहती थी कि कोदई ने लपककर उसे सँभाल लिया और बोला—क्या एक दुखिया पर गुस्सा दिखाते हो यारो १ क्या गुलामी ने तुम्हें नामर्द भी बना दिया है १ औरतो पर, बूढ़ी पर,निहस्थों पर बार करते हो, यह मरदो का काम नहीं है।

नाहरों ने जमीन पर पड़े-पड़े कहा—मर्द होते, तो गुलाम ही क्यों होते ! भगवान् | आदमी हतना निर्दयी भी हो सकता है ! भखा अँगरेज इस तरह वेदरदी करे, तो एक बात है ! उसका राज्य है ! तुम तो उसके चाकर हो, तुम्हें राज तो न मिलेगा ; मगर राँड़ माँड़ में ही खुश | इन्हें कोई तलब देता जाय, दूसरों की गरदन भी काटने में इन्हें संकोच नहीं !

अब दारोगा ने नायक की डॉटना शुरू किया-तुम किसके हुक्म से इस

-गाँव में आये ?

नायक ने शान्त भाव से कहा—खुदा के हुक्म से ! दारोगा—तुम रियाया के अमन में खलल डालते हो ?

नायक—अगर उन्हें उनकी हालत बताना उनके अमन में खलल डालना है, तो वेशक हम उनके अमन में खलल डाल रहे हैं।

भागनेवालों के कदम एक बार किर दक गरे। कोदई ने उनकी ओर निराद्य आँखों से देखकर कॉपते हुए स्वर में कहा—भाइयो, इस वखत कई गाँवों के आदमी यहाँ जमा हैं। तारोगा ने इमारी जैसी वेशावरूई की है, क्या उसे सहकर तुम आराम की नींदासों सकते हो ? इसकी फरियाद कौन सुनेगा ? हाकिम लोग क्या हमारी फरियाद सुनेगें ? कभी नहीं। आज अगर इम लोग मार डाले जायें, तो भी कुछ न होगा। यह है इमारी इज्जात और आवरू ! शुद्धी हैं इस जिन्दगानी पर।

समूह स्थिर भाव से खड़ा हो गया, जैसे बहता हुआ पानी मेंड से रक जाय। भय का धुआँ, जो लोगों के द्वरप पर छा गया था, एकाएक हट गया। उनके चेहरे कठोर हो गये। दारोज़ा ने उनके तीवर देखे, तो तुरन्त घोडे पर सवार हो गया और कोदई को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। दो तिपाहियों ने बढ़कर कोदई की बाँह पकड़ ली। कोदई ने कहा—घबड़ाते क्या हो, मैं कहीं भागूँगा नहीं। चलो, कहाँ चलते हो ?

ज्यों ही कोदई दोनों सिपाहियों के साथ चला, उसके दोनों जवान बेटे कई आदिमियों के साथ सिपाहियों की ओर लपके कि कोदई को उनके हाथों से लीन लें। सभी आदमी विकट आवेश में आकर पुलिसवालों के चारों ओर जमा हो गये।

दारोगा ने कहा—तम लोग हट जाओ, वरना मैं फायर कर दूँगा। समूह ने इस धमकी का अवाब 'भारतमाता की जय!' से दिया और एक-एक दो-दो इदम और आगे खिसक आये।

दारोगा ने देखा, अब जान बचती नहीं नजर आती। नम्रता से बोला— नायक साहब, यह लोग फसाद पर आमादा है। इसका नतीजा अच्छा न होगा।

नायक ने कहा—नहीं, जब तक हममें से एक आदमी भी यहाँ रहेगा, आपके ऊपर कोई हाथ न उठा सकेगा। आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम और आप दोनों ही एक पैरों के तले दबे हुए हैं। यह हमारी बदनसीबी है, कि हम-आप दो विरोधी दलों में खड़े हैं।

कह कहते हुए नायक ने गाँववालों को समझाया—भाइयो, मैं आपने कह चुका हूँ, यह न्याय और धर्म की लड़ाई है और हमें न्याय और धर्म के हथियारों से ही लड़ना है। हमें अपने भाइयों से नहीं लड़ना है। हमें तो किसी से भी लड़ना नहीं हैं। दारोगा की जगह कोई अँगरेज़ होता, तो भी हम उसकी इतनी ही रक्षा करते। दारोगा ने कोदई चौधरी को गिरफ्तार किया है। मैं इसे चौधरी का सीमाग्य समझता हूँ। धन्य हैं वे लोग जो आजादी की लड़ाई में सजा पायें। यह विगड़ने या धनड़ाने की बात नहीं हैं। आप लोग हट जायें और पुलिस की जाने दें।

दारोगा और सिपादी कोदई को लेकर चले। छोगों ने जयध्विन की---

कोदई ने जवाब दिया-राम-राम, भाइयो, राम-राम । डटे रहना मैदान में । घबड़ाने की कोई बात नहीं है । भगवान सबका मालिक है ।

दोनों लड़के आँखों में आँस भरे आये और कातर स्वर में बोले—हमें क्या कहे जाते हो दादा |

कोदई ने उन्हें बढ़ावा देते हुए कहा—भगवान् का भरोसा मत छोड़ना और वह करना, जो मरदों को करना चाहिए। भय सारी बुराइयों की जड़ है। इसे मन से निकाल डालो, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। सत्य की कभी हार नहीं होती।

आज पुलिस के सिपाहियों के बीच में कोदई को निर्भयता का जैसा अनुमव हो रहा था, वैसा पहले कभी न हुआ था। जेल और फॉसी उसके लिए आज भय की वस्तु नहीं, गौरव की वस्तु हो गयी थी। सस्य का प्रत्यक्ष रूप आज उसने पहली बार देखा। मानो वह कवच की माँति उसकी रक्षा कर रहा हो।

( 4 )

गाँववालों के लिए को दहें का पकड़ लिया जाना लज्जाजनक माल्म हो रहा था। उनकी आँखों के सामने उनके चौधरी इस तरह पकड़ लिये गये और वे कुछ न कर सके। अब वे मुँह कैसे दिखार्थ | हर एक के मुख पर गहरी वेदेना झलक रही थी। जैसे गाँव छुट गया हो।

सहसा नोहरी ने चिल्ला कर कहा—अब सब जने खंडे क्या पछता रहे हो? देख ली अपनी दुर्दशा, या अभी छुछ बाकी है! आज तुमने देख लिया न कि हमारे जगर कान्न से नहीं, लाटी से राज हो रहा है और हम इतने नेशरम हैं कि इतनी दुर्दशा होने पर भी कुछ नहीं बोलते। हम इतने स्वाधीं, इतने कायर न होते, तो उनकी मजाल थी कि हमें कोड़ों से पीटते? जब तक तुम गुलाम बने रहोगे, उनकी सेवा-टहल करते रहोगे, तुमहें भूसा-चोकर मिलता रहेगा; लेकिन जिस दिन तुमने कन्धा टेलां किया, उसी दिन मार पड़ने लगेगी। कब तक इस तरह मार खाते रहोगे? अब तक मुदों की तरह पड़े गिद्धों से अपने को नोचवाते रहोगे? अब दिखा दो, कि तुम भी जीते जागते हो और तुमहें भी अपनी इण्जत-आंवरू का कुछ खयाल है। जब इज्जत ही न रही, तो क्या करोगे खेती-बारी करके, धन कमा कर ? जीकर ही क्या जरोगे? क्या इसी लिए जी रहे हो,

भि तुम्हारे घाल-बच्चे इसी तरह लातें खाते जायँ ? छोड़ो यह कायरता । आखिर एक दिन खाट पर पड़े-पड़े मर जाओगे, क्यों नहीं इस घरम की लड़ाई में आकर वीरों की तरह मरते । मैं तो बूढ़ी औरत हूँ: लेकिन और कुछ न कर यक्ँगी, तो जहाँ यह छोग सोयेंगे वहाँ झाडू तो लगा दूँगी, इन्हें पंखा तो झाँद्री।

कोदई का बड़ा लड़का मैंकू बोला—इमारे जीते जी तुम जाओगी काकी, हगारे जीवन को धिक्कार है ! अभी तो इम तुम्हारे बालक जीते ही हैं ! मैं चलता हूँ उधर । खेती बारी गंगा देखेगा ।

गंगा उसका छोटा भाई था। बोला—भैया, तुम यह अन्याय करते हो। मेरे रहते तुम नहीं जा सकते। तुम रहोगे, तो गिरहस्थी को सँभालोगे। मुझसे तो कुछ न होगा। मुझे जाने दो।

मैं :-- इसे काकी पर छोड़ दो। इस तरह हमारी-तुम्हारी छड़ाई होगी। जिसे काकी का हुक्म हा, वह जाय।

नोहरी ने गर्व से मुसकिराकर कहा—जो मुझे घूस देगा, उसी को जिताऊँगी। मैक्-क्या तुम्हारी कचहरी में भी वही घूस चलेगा काकी ? हमने तो समझा था, यहाँ ईमान का फैसला होगा।

नोहरी—चलो, रहने दो। मरतं दाई राज मिला है, तो कुछ तो कमा लूँ। गंगा हँसता हुआ बोला—मैं तुम्हें घूस दूँगा काकी। अबकी बाजार जाऊँगा, तो तुम्हारे लिए पूर्वी तमाखू का पत्ता लाऊँगा।

नोहरी-तो बस, तेरी ही जीत है। तू ही जाना।

मैक्-काकी, तुम न्याय नहीं कर रही हो।

नोहरी—अदालत का फैसला कभी दोनो फरीक ने पसन्द किया है कि मुम्हीं करोगे ?

गंगा ने नोहरी के चरण छूपे, फिर भाई से गले मिला और बोला—कळ दादा का कहला भेजना कि मैं जाता हूँ।

एक आदमी ने कहा — मेरा भी नाम छिख छो भाई — सेवाराम । सब ने जग-घोप किया । सेवाराम आकर नायक के पास खड़ा हो गया। व्सरी आवाज आई — मेरा नाम छिख छो — भवन सिंह। सब ने जय घोष किया। भजन सिंह जाकर नायक के पास खड़ा हो गया। भजन सिंह दस-पाँच गाँवों में पहलवानी के लिए मजहूर था। वह अपनी चौड़ी छाती ताने, सिर उठाये नायक के पास खड़ा हुआ, तो जैसे मण्डप के नीचे एक नये जीवन का उदय हो गया।

तुरन्त ही तीसरी आवाज आई—मेरा नाम लिखा—मूरे।

यह गाँव का चौकीदार था। लोगो ने सिर उठा-उठा कर उसे देखा। सहसा किसी को विश्वास न आता था कि घूरे अपना नाम लिखायेगा।

भजन सिंह ने हॅसते हुए पूछा-तुम्हे क्या हुआ है घूरे !

धूरे ने कहा- मुझे भी वही हुआ है, जो तुम्हे हुआ है। बीस साल तक गुलामी करते-करते थक गया।

फिर आवाज आई—मेरा नाम लिखो—काले खाँ।

वह जमीदार का सहना था, बड़ा ही जाबिर और दर्बंग। फिर लोगों का आश्चर्य हुआ।

मैक् बाला-माल्म होता है, हमें लूट-लूटकर घर भर लिया है, क्यो ?

काले खाँ गंभीर स्वर में बोला—क्या, जा आदमी भटकता रहे, उसे कभी सीधे रास्ते पर न आने दोने भाई ! अब तक जिसका नमक खाता था, उसका हुकम बजाता था। तुमका ॡर-ॡरकर उसका घर भरता था। अब माॡम हुआ, कि मैं बड़े भारी मुनालते में पड़ा हुआ था। तुम सब भाइयों को मैने बहुत सताया है। अब मुझे माफी दो।

पाँची रंगरूट एक दूसरे से लिपटते थे, उछलते थे, चीखते थे, माना उन्होंने सचमुच स्वराज्य पा लिया हो और वास्तव में उन्हें स्वराज्य मिल गया था। स्वराज्य चित्त की वृत्तिमात्र है। ज्योही पराधीनता का आतंक दिल से निकलं गया, आपको स्वराज्य मिल गया। भय ही पराधीनता है, निर्भयता ही स्वराज्य है। व्यवस्था और संगठन तो गौरव है।

नायक ने उन सेवकों को संबोधित करके कहा—ि मित्रो, आप आज आजादी के सिपाहियों में आ मिले, इस पर मैं आपको बधाई देता हूँ। आपको माद्यम है, हम किस तरह की लड़ाई करने जा रहे हैं श्रापके ऊपर तरह-तरह की सिख्तयाँ की जाया।; मगर याद रिल्लिए, जिस तरह आज आपने मोह और लों म का त्याग कर दिया है, उसी तरह हिंसा ओर क्रोध का भी त्याग कर दीजिए। इम धर्म-संग्राम में जा रहे हैं। इमें धर्म के रास्ते पर जमे रहना होगा। आप इसके लिए तैयार हैं ?

पॉचों ने एक स्वर स कहा—तैयार हैं ! नायक ने आंशीवाद दिया—ईश्वर आपकी मदद करें।

## ( 4 )

उस मुहावने, सुनहले, प्रभात में जैसे उमंग घुली हुई थी। समीर कें हलके-हलके झोको में, प्रकाश की हलकी-हलकी किरणों में उमंग सनी हुई थी। लोग जैसे दीवाने हो गये थे। माना आज़ादों की देवी उन्हें अपनी ओर बुला रही हा। वही खेत-खिलहान हैं, वही बाग़-बगीचे हैं, वही स्त्री-पुरुप हैं; पर आज के प्रभात में जो आशीर्वाद है, जो वरदान है, जा विभ्ति है, वह और कभी न थी। वहीं खेत-खिलहान, बाग़-बगीचे, स्त्री-पुरुप आज एक नयी विभृति में रॅग गये हैं।

सूर्य निकलने के पहले ही कई हजार आदिमियों का जमाव हो गया था। जब सत्याप्रहियों का दल निकला, तो लंगों की मस्तानी आवाजों से आकाश गूँज उठा। नये सैनिकों की विदाई, उनकी रर्माणयां का कातर धेर्य, माता-पिता का आद्रंगर्घ, सैनिकों के परित्याग का हत्य लोगों को मस्त किये देता था।

सहसा नोहरी लाठी टेकती हुई आकर खड़ी हो गयी। मैकू ने कहा—काकी, हमें आशीर्वाद दो।

नोहरी—मै तो तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, बेटा, कितना आशीर्वाद लोगे? कई आदिमियों ने एक स्वर से कहा—काकी, तुम चली जाओगी, तो यहाँ कौन रहेगा?

नोहरी ने शुभ-कामना से भरे हुए स्वर में कहा—भैया, मेरे जाने के तो अब दिन ही हैं, आज न जाऊँगी, दो चार महीने बाद जाऊँगी! अभी जाऊँगी, तो जीवन सफल हो जायगा। दो-चार महीने में खाट पर पंड-पंडे जाऊँगी, तो मन की आस मन में ही रह जायगी। इतने बालक हैं, इनकी

सेवा में मेरी मुकुत बन जायगी। भगवान् करे, तुम लोगों के सुदिन आयें और मैं अपनी जिन्दगी में तुम्हारा सुख देख दूँ। यह कहते हुए नोहरी ने सबको आशीर्वाद दिया और नायक के पास जाकर खड़ी हो गयी। लंग खड़े देख रहे थे और जस्था गाता हुआ चला जाता था।

'एक दिन वह था कि हम सारे जहाँ में फ़र्द थे, एक दिन यह है कि हम-सा बेहया कोई नहीं।' नोहरी के पाँच , जमीन पर न पड़ते थे, मानो विमान पर बैटी हुई स्वर्ग जा रही हो।